

# -श्रीः-जिहिस्

वीर - करुण - रस - सिक्त

श्र

द्धि

ती

य

महाकाव्य

छन्द-संख्या

१३२७

891

श्रीर्यामनारायण पाण्डेय

प्रकाशक

सरस्वती - मन्दिर, काशी ।

विकेता— सरस्वती - मन्दिर, जतनवर, बनारस सिटी।

ace: no: 15357

प्रथम संस्करण स्मूलय हैं वासन्तिक नवरात्र, २००२



सुद्रक-चिश्वनाथप्रसाद ज्ञानमण्डल यञ्चालय, काशी

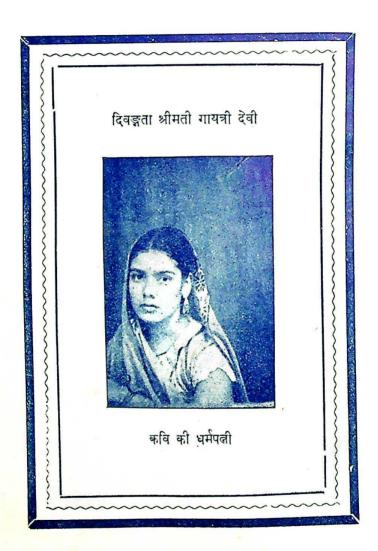

### श्रीमान् राजा अजीतप्रताप सिंह

जी

क्रो

#### शुभे

यह लिखते हृदय काँप रहा है कि जोहर की चिता के साथ ही तुम्हारी भी चिता धषक उठी। 'जोहर' के निर्माण के समय हम दोनों में किसी ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इसका अन्त तुम्हारा अन्त है। लेखनी के पीछे कोई काली छाया चल रही है, छन्दों की चाल में कोई चाल है। 'जोहर' के उद्भव में तुम्हारा मिलन, निर्माण-काल तक तुम्हारा सहयोग और अन्तिम छन्द लिखते लिखते तुम्हारा महानिर्वाण, एक साथ ही मेरे हृदय में अमिवाण की तरह चुभ गये हैं।

काश पहले यह मालूम होता कि चित्तौड़ की उन सितयों के साथ तुम्हारा कोई अभेद-सम्बन्ध है, तुम्हारे बिना न उनका बत पूरा होगा और न 'जौहर' की चिनगारियों की भूख ही मिटेगी तो मुझे दुख न होता। दुख तो इसलिए है कि अन्धकार के एकान्त में मुझे छला गया। पीयूष प्रवाहिणी के तट से मेरे तृषाकुल मन को किसी ने खींचकर मह में दकेल दिया।

सरले, 'जौहर' के अनेक छन्दों में तुम्हारी अनुभूतियाँ, स्वीकृतियाँ और स्त्री-मुलम कामल भावनाएँ अंकित हैं, उन्हें तुम प्रकाश-रूप में अब नहीं देख सकतीं, उन्हें तुम अपने स्वरों में अब नहीं बाँध सकतीं, उन्हें तुम अपने स्वतन्न गीतों में मिलाकर अब नहीं गा सकतीं, यही सोचकर व्यथा से प्राण तड़प उठते हैं और पिछले जीवन के मुख आँखों से बहने लगते हैं। 'जौहर' के छन्द तुम्हें कभी भूल न सकें इसी लिए तो में तुम्हें सामने रखने का लोभ संवरण न कर सका।

वल्लमे, मानव की परवशता का यही अन्तिम दुर्ग है, मन के साथ बुद्धि के चरम विकास का यही हास है और यही दुर्बलता । उस पार तुम और इस पार में । अनेक प्रयत्न करने पर भी दोनों का एक बिन्दु पर मिलना कठिन ही नहीं असम्भव है । फिर भी मैं सोचता हूँ कि सब कुछ खोकर भी पहले की तरह तुम्हें एक बार फिर पा जाता ।

देवि, विवश मानव की अल्प बुद्धि और परिमित शक्ति से कहीं दूर चली गई हो, न जाने कहाँ ? जाओ, जहाँ रहो सुख से रहो, प्रसन्न रहो।

> तुम्हारा ही 'पतिदेव'

#### धन्यवाद

प्रस्तुत पुस्तक में छापने के लिए तीन ब्लाक देने की ज्ञानमण्डल लिमिटेड के अधि-कारियों ने उदारता की है इसके लिए हम उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं।

---प्रकाशक |

# सूची

|                      |                | <b>28</b> |
|----------------------|----------------|-----------|
| अग्नि-कण             | (कथावस्तु)     | . 8       |
| सहाय-स्मृति          | ( धन्यवाद )    | 26        |
| 8                    | (मंगकाचरण)     | ?         |
| पहली चिनगारी—        | ( परिचय )      | R         |
| दूसरी चिनगारी        | ( युद्ध )      | •         |
| तीसरी चिनगारी        | ( उन्माद )     | १३        |
| चौथी चिनगारी         | ( आखेट )       | १९        |
| पाँचवीं चिनगारी      | ( दरबार )      | 58        |
| छठी चिनगारी—         | ( स्वप्न )     | 79        |
| सातवीं चिनगारी—      | ( उद्घोषन )    | ३४        |
| आठवीं चिनगारी—       | ( डोला )       | ४२        |
| नवीं चिनगारी         | ( मुक्ति )     | 28        |
| दसवीं चिनगारी        | ( पुनर्युद्ध ) | ५ ३       |
| ग्यारहवीं चिनगारी    | ( चिन्ता )     | ६०        |
| बारहवीं चिनगारी      | ( चित्तौड़ी )  | ६८        |
| तेरहवीं चिनगारी      | ( ध्वंस )      | ७२        |
| चौदहवीं चिनगारी—     | ( आदेश )       | 96        |
| पन्द्रहर्वी चिनगारी— | ( প্রস্তাব )   | 63        |
| सोलहर्वी चिनगारी—    | ( विदा )       | 66        |
| सत्रहवीं चिनगारी     | ( अर्चना )     | ९५        |
| अठारइवीं चिनगारी—    | ( जौहर )       | १०३       |
| उन्नीसवीं चिनगारी—   | ( ब्रत )       | १०७       |
| बीसर्वी चिनगारी      | ( प्रवेश )     | 2 2 2     |
| इक्रीसर्वी चिनगारी—  | ( दर्शन )      | ११७       |
|                      |                |           |

# **ऋिमक्**गा

''फूँक दो उस राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर मर भिटनेवाले पुरुष नहीं, आग लगा दो उस देश में जहाँ पातित्रत की रक्षा के लिए धघकती आग में अपने को झोंक देनेवाली स्त्रियाँ नहीं और पीस दो उस समाज को जो अपना अधिकार दूसरों को सौंपकर बँधुए कुत्ते की तरह याचक आँखों से उसकी ओर देखता है। मैं यह इसलिए कइती हूँ कि मैं मानव हूँ मानव-जाति की विशेषताओं को जानती हूँ, मैं उसके अधिकारों से परिचित हूँ और मुझे उसके कर्त्तव्यों का ज्ञान है। मानव कुत्ता-बिल्ली नहीं है कि डण्डों की चोट खाकर भूल जाय, चूँ तक न करे, इलवाहे का बैल नहीं है कि बार-बार गालियाँ सुनकर चुप हो जाय, कानों पर जूँ तक न रेंगे और काबुक का कबूतर नहीं है कि साग बनाकर कोई निगल जाय और डकार तक न ले। मानव तूफान है, जिसके उठने पर समग्र सृष्टि हिल उठती है। मानव भूडोल है, जिसके डोल्ने से ससागरा पृथ्वी काँप उठती है और मानव वज्र है जिसकी कठोर ध्वनि से आकाश का कोण-कोण दहल उठता है। मानव समुद्र पी गया, मानव ने सूर्य के रथ को रोक लिया और ब्रह्माण्ड को परिमित कर अपने मस्तिष्क में भर लिया। फिर भी वीरसू चित्तीड़ चुप है, चुप है शत्रु-दल के वक्षस्थल चीरकर रक्त चूसनेवाली पुस्तैनी हिंसा-वृत्ति और चुर है वैरियों के शिर पर तलवारों के साथ घूमनेवाली मृत्यु"—रानी ने दरवारियों पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डाली; सारा दरबार स्तब्ध, नीरव और निश्चल ।

वीर सती ने लम्बी साँस ली, भावनाओं के संघर्ष से वाणी ग्रंज उठी—
"तृणं श्र्स्य जीवितम्' श्र्र जीवन को तृण समझता है। हथियारों के संघर्ष में,

तलवारों की चकाचौंध में और लड़ते हुए वीरों के अध्यक्त कोलाहल में स्वाभिमान की रक्षा धीर करते हैं, अधीर नहीं; मृत्यु के खुले हुए मुख के सामने कुद्ध विषधरों के फणों को रौंदते हुए सपूत चलते हैं, कपूत नहीं; अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कँपाते हुए भाले बरछों की तीव नोकों से सीने अड़ाकर रण-यात्रा पुरुष करते हैं, कापुरुष नहीं। राजपूतों का स्वाभिमान वैरियों के कटे हुए सीनों के ऊपर खेलता है, उनका गौरव हथियारों की प्रखर धारों में चमकता है और उनकी वीर वाणी तोपों की गड़गड़ाहट में गरजती है।

आखेट खेलते हुए रावल का शत्रु की इथकड़ियों में बँधकर काराग्रह में बन्द रहना आश्चर्य नहीं है; आश्चर्य है उसकी मुक्ति, जो तुम्हारी तलवारों के साथ म्यानों में सो रही है और खो रही है उसकी शक्ति शोणित की गङ्गा बहा देने-वाले तुम्हारे हथियारों की अतृक्षि में ।

माँ-बहनों की यह अवज्ञा और तुम्हारी यह मौन-साधना, रावल के पैरों में बेड़ियों की झङ्कार और तुम्हारे नश्वर जीवन पर ममता का यह अत्याचार ? अपमानित गढ़ के पाषाणों में भी एक हल्चल और वापा रावल के दल के सामने दलदल ? वैरियों का ताल टॉककर ललकारना और मेवाड़-केसरियों का माँद में घुसकर झख मारना ? धिकार है तुम्हारे बल को, धिकार है तुम्हारी रवानी को ! वापा रावल के जवानो, धिकार है तुम्हारी जवानी को !

क्षत्राणियों के सीनों का दूध कर्लाङ्कत करके राजपूतों का जीना मृत्यु से भी भयङ्कर और पृणित है, मेवाड़ के वातावरण में साँस लेनेवालों के लिए प्रतिपक्षी की कृद्ध आँखें देखने के पहले ही हलाइल पी लेना अच्छा है, आँधी और त्फान से लड़नेवाले मेवाड़ी सिंह विजली सी कौंघनेवाली तलवारों में घुसकर यदि शत्रुओं के शिर काटकर पहाड़ न लगा दें तो उनके लिए एक चुल्टू पानी ही काफी है! बस और कुछ ?"

रानी का रोम-रोम जल रहा था, आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं और मुख के द्वार से दावानल के समान ज्वाला।

जिस समय महारानी रावल की मुक्ति में देर होने के कारण राजपूतों पर मुख से शब्दों के अङ्गार फेंक रही थीं ठीक उसी समय राजघराने के दो बालकों की स्योरियाँ चढ़ रही थीं, सीने तन रहे थे, भुजाएँ फड़क रही थीं और बार-बार उनके दाँयें हाथ तलवारों की मूठों पर चले जा रहे थे। रानी की ललकार जारी थी—''बोलो राणा के वंशधरो, बोलो रावल के वंशधरो, रावल की मुक्ति के लिए यदि युद्ध से इन्कार करते हो तो बोलो, आँधी से अपनी तूफानी गित मिला दूँ रे मिह्यमर्दिनी महाकाली-सी गरजूँ रे और क्षण भर में ही वैरियों के कलेजे चीरकर रक्त चूस लूँ रे बोलो, शेषनाग की तरह करवट लूँ रे और पलक भाँजते सारी पृथ्वी को चूर-चूरकर धूल में मिला दूँ रे बोलो, महाप्रलयकालीन ज्वाला की तरह भमकूँ और बात की बात में सारी सृष्टि जलाकर भरम कर दूँ रे उत्साह न हो तो बोलो, किसी सम्राट् में क्या, चराचर सर्जन कर्त्ता ब्रह्मा, देवाधिदेव विष्णु और गणों के सिहत भूताधिपति रुद्र में भी चित्तोड़ की प्रबल गोद से मुझे छीन लेने की शक्ति नहीं है। लोहे की तीखी और तप्त सलाखों के बीच से होकर जलती हुई आग को कपड़े में बाँधकर ले जाना सरल नहीं है, त्रिपथगा के प्रवाह को रोककर उत्ती धारा यहा देना खिलवाड़ नहीं है। आकाश से ध्विन, पृथ्वी से गन्ध और अग्न से ज्वाला को दूर करना कठिन है, असम्भव है।"

'महारानी की जय' के निनाद से सारा दरबार काँप उठा। गोरा बादल की उद्दीत तलवारें चमक उठीं और तत्क्षण गोरा की विनीत वाणी में साइस उमड़ने लगा-धन्य है देवि ! तू घन्य है। तू ही, श्री और कीर्ति की तरह पवित्र और शक्ति की तरह बलवती है। निश्चय, तू अपने पातिवत के तेज से शत्रुओं को भरम कर सकती है, सिंहवाहिनी की तरह शत्रु असुर को पैरों के नीचे दबाकर चुर कर सकती है और अपनी वरद भुजाओं के बल से रावल रतन को मुक्त कर सकती है, इसमें संदेह नहीं, किन्तु गोरा की तलवार की कब परीक्षा होगी ? माँ ! गोरा का अदम्य उत्साह और दुर्दमनीय साहस किस दिन काम आयेगा ? माँ ! तेरे गोरा के गर्जन और बादल के तर्जन से वैरी-दल पर बिजली कब गिरेगी ? माँ ! गोरा बादल तेरे सामने बाल, किन्तु शत्रुओं के लिए काल हैं। माँ! तु आज्ञा दे गोरा बादल की दो ही तलवारें वैरियों को यमपुर पहुँ चाने के लिए काफी हैं। देवि, तू इशारा कर इम दुश्मनों के ऊपर मौत की तरह दौड़ें, मेवाड़ के अपमान का बदला खून की नदी बहाकर हैं, इम विद्युद्धति से निकलें और खिलजी के पडावों में आग लगा दें। देवि. आज्ञा दे तुझे हमारी शपथ है; देवि, इशारा कर तुझे मेवाड़ की शपथ है; देवि, क्षमा कर तुझे रावल की शपथ है।'--बादल ने गोरा के कहे हुए शब्दों की हुँकारी भरी और दोनों घीर बालक हाथ जोड़कर रानी के सामने खड़े हो गये । अपलक, अचल और दुर्निवार्य ।

अगणित तलवारों के भयद्भर प्रकाश से दरनार प्रकाशित हो गया, वीर सलामी के बाद सहस्तों मुखों से एक साथ निकल पड़ा—"हम राजलक्ष्मी के पातिव्रत की रक्षा के लिए मर मिटेंगे, हम अपने गौरव के लिए समर-यश्च में स्वाहा हो जायेंगे और रावल के त्राण के लिए प्राण दे देंगे। चित्तौड़ का वक्षस्थल अभिमान से तन गया और वीरों की दर्पपूर्ण शब्दावली से आकाश का स्तर-स्तर गूँज उठा।

रानी भभर उठी, बार-बार रोमाञ्च होने लगा, तमतमाये मुख पर प्रवन्नता प्रस्फुटित हो गयी और अन्तर की भीन कल्पनाएँ मुखरित हो उठीं—

"वीरो, तुम्हारी प्रतिज्ञा मेवाड़ भूमि के अनुरूप ही है, विन्तु 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' वालो कहावत कहीं व्यर्थ न पड़ जाय इसलिए तुम वैरी को सूचित कर दो कि 'आपके आज्ञानुसार हमारी महारानी अपने पित को मुक्त करने के लिए सात सौ सहेलियों के साथ कल प्रातःकाल पड़ाव पर पहुँच जायेंगी' और इधर मखमली उहारों के साथ रात भर में सात सौ डोले तैयार कर दिए जायें। एक एक डोले के भीतर सशस्त्र एक एक राजपूत और प्रत्येक डोले के चारों कहारों के वेष में मेवाड़ के सपूत, जो वैरियों के लिए यमदूत से भी भयङ्कर हों।"

'महारानी की जय' के निनाद से एक बार फिर दरवार काँप उठा।

प्रभात का समय था, कोयल के मीठे स्वर से प्रकृति मधुर हो रही थी। अनेक रूप-रंग के परिंदे दिनराज के स्वागत में प्रभाती गा रहे थे। मलयानिल से आलिङ्गित किलयों की मुसकान पर भौरे नाच रहे थे, सुगन्धित पवन के गले मिल-मिल झमती हुई आम्रशाखाओं से बौर झर रहे थे और पतझड़ के पीले पत्तों के विद्यौनों पर महुए के फल टपटप गिर रहे थे, जैसे किसी के आँसू। इसी समय 'महारानी को जय' की तुमुल ध्विन के बीच बीर दुर्ग का विशाल लौह फाटक खुला, वीर कहारों ने डोलियाँ उठायीं। क्षण भर बाद लोगों ने देखा कि चित्तौड़ के चक्करदार और ढाल पथ से कतार बाँघकर सात सौ डोले गोरा-बादल के नायकत्व में बड़ी लगन के साथ उतर रहे हैं। देखते ही देखते लाल-लाल मखमली उहारों के डोले शाही डेरों के पास पहुँच गये। अलाउदीन प्रसन्नता से उछल पड़ा और काजी का बुलाने के लिए आतुर हो उठा। उसे क्या पता था कि डोलों के भीतर उसके और उसके साथियों के काल बैठे हैं। पड़ाव के सामने बड़ी सावधानी से एक ओर डोले रखकर घाती कहार खड़े हो। गये। एक बार तिरछी आँखों से तलवारों की ओर देखा, किन्तु तत्क्षण सजग।

गोरा ने खिलजी के निकट जाकर कहा-"लोक-सुन्दरी हमारी महारानी, जो इस समय आपके हाथों में है, निकाह होने के पूर्व अपने पित रावल रतनसिंह से एक घड़ी तक मिल लेना चाहती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसके अन्तिम मिलन की उत्सुकता का आदर करेंगे।" डोलों के आने से अलाउद्दीन इतना मस्त हो गया था कि उसे अपने तन-मन की भी सुध न थी। दाढ़ी के अधपके बार्ला पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया---''प्यारे राजकुमार, तुम्हारी बात और प्यारी की इच्छा दोनों मंजूर है। रावल छोड दिया जाएगा।" खिलजी के शब्द गोरा के हृदय में तीर की तरह घँस गये। क्रोध से आँखें लाल हो गयीं, भौहें तन गयीं और अनायाय उसका दायाँ हाथ बगल में छरे पर चला गया । किन्तु बुद्धिमान् गोरा सँभल गया । रावल रतनिष्ट मुक्त कर दिये गये और मुक्ति के दूसरे ही क्षण चित्तौड़ के सुरक्षित दुर्ग पर रानी से कारा की कहानी कह रहे थे जहाँ पहुँचना शत्रु क्या काल के लिए भी कठिन या। घड़ी दो घड़ी बाद भी जब रानी से रावल के मिलने का समय नहीं बीता, तब खिलजी बौखला उठा। क्रोध से रोम-रोम जलने लगा और उसके खूनी हाथों में नंगी तलवार चमक उठी — मौत की तरह। हड़बड़ाकर उठा और जाकर रानी के कृत्रिम डोले का परदा उठा दिया। उसमें उसे पद्मिनी नहीं मिली, न रावल ही; बल्कि एक सशस्त्र राजपूत उसकी ओर काल की तरह लपका। पैर के नीचे भयद्भर साँप के पड जाने से जैसे कोई पश्विक चिल्ला उठता है ठीक उसी तरह चिलाकर वह भागा। उसका चिलाना था कि उसके सिपाहियों की सहस्रों तळवारें डोलों की ओर लपकीं, कहारों ने भी हथियार उठाये, घोर कोलाइल के बीच घमासान आरम्भ हो गया।

जहाँ एक क्षण पहले मङ्गलगान की आशा थी, वहाँ मृत्यु का नम ताण्डव होने लगा। एक दूधरे को काटते हुए वीरों के गर्जन से आसमान फटने लगा। लाशों पर लाशें विछ गर्यों। रुधिर की टेढ़ी-मेढ़ी निदयाँ मुरदों को बहाती हुई बढ़ चलीं। खिलजी-सेना को व्याकुल देख राजपूतों की हिंसा-वृत्ति जागरित हो उठी, वे बड़े उत्साह से शत्रुओं को काट-काटकर गरजने लगे। राजपूत तो लड़ ही रहे थे, गोरा बादल के साहस और रण-कौशल को देखकर बड़े-बड़े रण-विशारद चिकत थे। रुक-रुककर दोनों ओर के सैनिक बालकों के युद्ध देख रहे थे, आश्चर्य से आँखें फाड़-फाड़कर। वे जिधर रुख करते थे उधर भेड़ों और बकरियों की तरह शत्रु भागते थे। दोनों बालक वैरियों को दो काल की तरह मालूम पड़ते थे—निःशङ्क, निर्भीक और दुर्द्धर्ष। शतुओं के पैर उखड़ गये, किन्तु यह क्या ! भगदड़ में ही गोरा धिर गया, सैकड़ों तलवारें उसके शरीर पर चमक उठीं और बात की बात में उसकी बोटी बोटी काटकर अलग कर दी गयी | उछलती और नाचती हुई उसकी शत-शत बोटियों से शब्द निकल पड़े—''वीरो, अपने देश के गौरव पर, अपनी जाति के सम्मान पर, कुल-बधुओं के पातिव्रत पर और स्वाभिमान पर मर मिटो ! वीरो, भमें के ऊपर बिल हो जाना राजपूतों का जन्मसिद्ध अधिकार है । वीरो, वीर सती के चरणों में गोरा का प्रणाम कह देना ।''

शतु तो भाग ही रहे थे, दिल्ली पहुँच गये; किन्तु चित्तौड़ की सूर्याङ्कित पताका के नीचे वीरवर गोरा का बिलदान हो गया। कोई बतला सकता है क्यों और किस लिए १ रात्रि के नीरव प्रहर में दुर्ग की छाती पर एक चिता जल रही थी, जल

रही थी उसकी चढ़ती हुई जवानी और उमड़ता हुआ सौन्दर्य।

लोग अशुपूर्ण और भयातुर नेत्रों से चिता की ओर देख रहे थे—अचल, स्तन्ध और निर्वाक्। देखते ही देखते मानव-शरीर के स्थान पर थोड़ी-सी राख रह गयी। चित्तीड़ के निवासियों ने मौन-मौन उसे उठाया और शिर से लगा लिया। दुर्ग के उस कठोर और पथरीले सीने पर अब भी राख के कुछ कण होंगे ? यदि होते तो…!

चित्तौड़ के कहारों से दिल्ली के सम्राट् अलाउदीन खिलजी का पराजित होकर लौट जाना कम अपमान की बात न थी, अब तो उसके लिए यही उचित था कि वह पिंद्यानी के नाम से ही भागता, किन्तु उस रूपलालची दानव की इच्छा बलवती ही होती गयी। वह इतना कठोर और नृदांस था कि उसका नाम लेकर माताएँ अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराती थीं। उसके फाटकों पर खून चूते हुए कटे शिर टॅंगे रहते थे, तड़प-तड़पकर किसी को मरते देख-कर उसे बड़ा आनन्द मिलता था। वह किसी भी जंगली हिंस जन्तु से अधिक खूँखार था। उसके वस्त्रों में खून के दाग लगे रहते।

यह सब होते हुए भी उसमें एक बान थी, अच्छी या बुरी। वह जिस काम को हाथ में लेता था, बार-बार मार खाकर भी उसे पूरा करना जानता था। यद्यपि उसे चित्तौड़ के रण-बाँकुरों से बुरी तरह हार खानी पड़ी तो भी उसका मन टूटा नहीं, उसने अपने वैभव की ओर देखा, विश्वाल सेना की ओर हृष्टि डाली और अपने बल का अन्दाजा लगाया। इसके बाद चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया। निश्चय ही नहीं, उसने अपने सामन्तों के सामने प्रतिशा की कि बिना विजय के लौटना हराम समझूँगा। चित्तौड़ को ध्वंस किये बिना जीते जी मैं दिल्ली में पैर नहीं रक्लूँगा और राजपूतों के खून से नहाये बिना जो कोई लौटेगा उसकी बोटी बोटी काटकर कुत्तों के सामने डाल दूँगा, उसकी वह भीषण प्रतिशा मौत की ललकार की तरह रानी के कानों में पड़ी, जैसे किसी ने पिघला हुआ राँगा डाल दिया हो। वह तिलिमला उठी। मौत के डर से नहीं, रावल की विरह-वेदना से।

महारानी पिद्मिनी भी शत्रु को हराकर निश्चिन्त नहीं हो गयी थीं बिल्क रात-दिन उसके आक्रमण की प्रतीक्षा ही कर रही थीं । वह अपने पित के मुख से उसके स्वभाव को सुन चुकी थी, उसकी पश्चता से अनिभन्न नहीं थी और न उसकी निर्दयता से अपिरिचित ही । वह जानती थी कि एक न एक दिन उसका आक्रमण होगा जो चित्तौड़ की नींव तक हिला देगा ।

वह सिहर उठती थी, ईश्वर की शरण में जाती थी और रावल का विरह सोचकर कराइ उठती थी, किन्तु अन्तःकरण की प्रवलता उसके निर्मल मुख पर शीशे के भीतर दीप की तरह झलकती थी—स्पष्ट, अविकार और निर्मल।

रात्रि का दूसरा प्रहर बीत रहा था, तरु-तरु पात-पात में नीरवता छायी थी, नियति तृणों पर मोतियों के तरल दाने बिखेर रही थी, कुहासा पड़ रहा था, चाँद के साथ तारे छिप गये थे, मानो आँचल से दीप बुझाकर निशा सुन्दरी सो रही थी—मौन, निश्चल और निस्तब्ध।

चित्तौड़ के पूर्व चित्तौड़ी नाम की एक छोटी-सी पहाड़ी है, दुर्ग से बिल्कुल सटी हुई। चित्तौड़ तीर्थ के यात्री जब कभी दर्शन के लिए उस पितत्र दुर्ग पर जाते हैं तब एक दृष्टि उस पहाड़ी पर भी डाल लेते हैं किन्तु दूसरे ही क्षण पृणा से मुँह फेर लेते हैं क्योंकि उनके सामने सात सो वर्ष पूर्व का इतिहास नाचने लगता है—सो सो रूपों से। अलाउद्दीन की नृशंसता, राजपूतों का बिलदान और जौहर की धधकती आग । दर्शन के बाद जब यात्री चित्तौड़ के चक्करदार रास्ते से उतरने लगते हैं तब उनकी पिवत्र भावनाओं के साथ पीड़ा सटी रहती है—जीवन के साथ मृत्यु की तरह।

उस अन्य रजनी में सारी सृष्टि सो रही थी, किन्तु अलाउद्दीन अपने सिपादियों को ललकार-ललकारकर चित्तौड़ी पर कङ्कड़-पत्थरों का ढेर लगवा रहा था, इसलिए कि वह चित्तौड़ की ऊँचाई पा जाय। वही हुआ, थोड़े समय के परिश्रम से वह इतना ऊँचा हो गया कि उस पर से चित्तौड़ के छोटे छोटे जीव भी दिखाई देने लगे । उस पर उसने गोले बरसानेवाली तो रखवायीं । भय से चित्तौड़ कॉप उठा ।

अलाउद्दीन ने दूसरे दिन चित्तौड़ पर बड़े वेग से आक्रमण किया। राजपूत भी असावधान न थे। युद्ध आरम्भ हो गया, चित्तौड़ी पर की भीमकाय तोपें गरज-गरजकर राजपूत-दल का संहार करने लगीं। जीवन की ममता छोड़कर राजपूत भी शत्रुओं के शोणित से नहाने लगे। पाषाणों में बल खाती हुई रक्त की धाराएँ निकल पड़ीं। सिंहद्वार के युद्ध में राजपूतों ने वह साहस और वीरता दिखलायी कि उनके दाँत खड़े हो गये, दुर्ग में घुसना उनके लिए कठिन ही नहीं असम्भव हो गया। पैतरे देते और तलवारें भाँजते हुए वीर केसिरयों का लोमहर्षण संग्राम देखकर शत्रुओं का साहस ढीला पड़ गया। जैसे जैसे राजपूतों की वीरता का परिचय मिलता वैसे वैसे विजय के बारे में उन्हें सन्देह होने लगा।

दूसरी ओर चित्तौड़ी की तोपें आग उगल रही थीं, चित्तौड़ के मकान तड़ तड़ के भैरवनाद के साथ घाँय घाँय जल रहे थे। अनाथ की तरह। इथसारों में बँधे हाथी और घुड़सारों में बँधे घोड़े खड़े-खड़े झलस गये। गड़गड़ाकर गोले गिरे, भूडोल की तरह चित्तौड़ की नींव हिल उठी, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ जड़ से उखड़ गयीं, मन्दिरों के साथ देव-मूर्त्तियों के टुकड़े-टुकड़े हो गये। मानवता के सीने पर दानवता ताण्डव कर रही थी, गढ़ का चीत्कार तोपों की गड़गड़ाहट में विलीन हो गया। चित्तौड़ के दुर्ग से आकाश तक घूल ही घूल, घूम ही घूम। मानो उनचासो पवन के साथ अनेक बवंडर उठे हों। तलवारों और वरलों से युद्ध करनेवाले किंकर्त्तव्यविमूढ़ राजपूत दुर्ग के ऊपर प्रलय का कोप देख रहे थे। उनकी विकल आँखों में एक बूँद आँसू भी नहीं था, न मालूम क्यों ?

सन्ध्या हुई, रजनी ने अपनी काली चादर तान दी, कलमुँही रात का घोर अन्धकार दिशाओं में फैल गया और आकाश अपनी अगणित आँखों से दुर्ग का भयानक दृश्य देखने लगा।

बापा रावल से बीसवीं पीढ़ी में रणिसंह नाम के एक बहुत पराक्रमी राजा हो गये हैं। उनसे रावल और राणा नाम की दो शाखाएँ फूटीं, रावलवंशीय रतनिस्ह चित्तीड़ के अन्तिम शासक थे और राणा शाखावाले सीसोदे की जागीर पाकर वहीं राज करते थे। वहाँ के अधिपति लक्ष्मणिसंह, रावल रतनिसंह से दूध पानी की तरह मिले थे, अलाउद्दीन से दोनों मिलकर लड़ रहे थे, दोनों के जन-बल से चित्तीड़ की रक्षा की जा रही थी।

आधी रात का समय था, प्रकृति निद्रा के अंक में लय हो रही थी, सर्वत्र निस्तब्धता छायी थी, झींगुर्श के भी गायन बन्द थे। राणा लक्ष्मणसिंह अपने शयनागार में चित्तौड़ के भौरव की चिन्ता से व्याकुल हो रहे थे, पलँग पर निस्तेज सूर्य की तरह पड़े थे, नार-बार करवटें बदल रहे थे, नींद कोसीं दर थी। सोच रहे थे किस तरह बापा के गौरव की रक्षा होगी, किस तरह इस आगत विपत्ति से चित्तौड का उद्धार होगा और किस तरह एक क्षत्राणी के पातिव्रत का तेज रहेगा । उनकी चिन्ता क्षण क्षण बढती जा रही थी उनकी आँखों में नींद नहीं, आँसू थे। इतने में निशीधिनी की निद्रा भक्क करते हुए किसी के गम्भीर कण्ठ से शब्द निकला—"में भूखी हुँ"। राणा का रोम-रोम सिहर उठा, कलेजा कॉपने लगा । इड़बड़ाकर उठे और पलँग पर बैठ गये. उनकी चपल आँखें कमरे में दौड़ने लगीं, क्षण भर बाद उन्होंने देखा कि द्वार के एक किवाड का सहारा लिये चित्तीड की अधिष्ठात्री देवी खडी है। राणा उठकर खड़े हो गये और हाथ जोड़कर गद्गद कण्ठ से बोले---''इतने राजपूतों के रक्त से भी तेरी भूख नहीं मिटी ? तेरी प्यास नहीं बुझी ? हाय !" उत्तर मिला—''नहीं मैं राजरक्त चाहती हूँ'', यदि तेरे राजकुमार एक एक कर युद्ध में नहीं उतरेंगे तो मेवाड़ से बापा रावल की कीर्त्ति इस बवंडर के साथ ही धूल की तरह उड़ जायेगी"। देवी अर्न्तधान हो गयीं और उनकी आज्ञा राणा के कलेजे में नेजे की तरह धँस गयी। दीवालों पर पढ़ा—'नहीं, मैं राजरक्त चाइती हूँ '; कानों में गूँज रहा था-- 'नहीं मैं राजरक्त चाइती हूँ '।

प्रातःकाल होते ही राणा लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्रों को बुलाया और रात की सारी घटना कह सुनायी । विषाद के बदले वीर राजकुमारों के मुखमण्डल पर प्रसन्नता फूट पड़ी । क्यों न हो; वीर कलङ्क से डरते हैं, मौत से नहीं । युद्ध-भूमि में जाने के लिए उतावले हो उठे, वे एक दूसरे से लड़ पड़े कि 'पहले में जाऊँगा'। यह देखकर राणा का भी हृदय उत्साह से भर गया । उस वीर ने एक दिव्य मुसकान के साथ समझा-बुझाकर सबको शान्त किया । बड़े होने के कारण अपने पुत्र अरिसिंह की पीठ ठोंको, राजमुकुट पहनाया और तिलक देकर युद्ध के लिए मेज दिया । अपनी तीखी तलवार से असंख्य शत्रुओं के सिर काटते हुए वे मौत के खुले मुख में हथियार लिये ही घुस गये । इस तरह एक एक कर जब सात राजकुमार वैरियों की कराहती लाशों पर अपनी अन्तिम साँस ले चुके, तब सबसे किनष्ठ पुत्र अजयसिंह ने शत्रुओं को ललकारा किन्तु अगणित

वैरियों के हाहाकार में एक की ललकार ही क्या । विकट संग्राम करने के बाद किसी शत्रु की तलवार की चोट से घायल होकर गिर पड़ें। राजपूतों ने सुरंग् द्वारा उन्हें केलवाड़े के सुरक्षित पहाड़ों में भेज दिया। यदि उनकी चोट और गहरी हो जाती तो ....।

राजकुमारों के बिलदान से राणा लक्ष्मणिस की भुजाओं में असीम शक्ति बढ़ गयी, जर्जर शरीर में एक बार यौवन फिर लौट आया। खूनी आँखें दिशाओं में घूम गर्यी, उन्मत्त सिंह की तरह पैतरे बदलते हुए मैदान में उतर पड़े। भयद्धर साँप की तरह फुफकारती हुई उनकी तलवार बढ़ी, मैदान साफ। सामने उछलती कूदती हुई लाशों का हश्य भयावह हो गया। किन्तु खिलजी-दल की बाढ़ में अधिक देर तक टिक न सके। शत्रुओं के कण्टों से तलवार निकालते हुए समर के यश में अपनी एक आहुति और बढ़ा दी। देवी के चरणों पर एक शिर और चढ़ा दिया। चित्तौड़ की राष्ट्रीय पताका काँप उठी और हिल उठा सिसोदिया का अजय सिंहासन।

सन्ध्याकाल की लाली घीरे घीरे मिट रही थी और उस पर निशा कालिख पोत रही थी, बड़ी लगन के साथ। न मालूम क्यों ! आकाश पर तारे झिल-मिला रहे थे मानो काली चादर पर किसी ने बेलबूटे काढ़ दिये हों।

देश के गौरवं और जाति के सम्मान के लिए राणा लक्ष्मणसिंह के स्वाहा हो जाने के साथ-साथ प्रजावर्ग का रहा सहा साहस भी जाता रहा, उन्हें विश्वास हो गया कि निकट भविष्य में चित्तौड़ की हार निश्चित है इसलिए चित्तौड़ के निवासी नगर के खँड़हरों से निकलकर एक टीले पर इकट्टे हो गये, विमन-विमन, मौन-मौन।

महारानी पिद्मनी जिसके पिवत्र किन्तु घातक सौन्दर्य ने चित्तौड़ को धूल में मिला दिया, चन्द्र-ज्योत्स्ना-सी राजमहल से निकलीं, जाति-धर्म की रक्षा के लिए मरे हुए शहीदों पर फूल चढ़ाती और विदा के गीत गाती हुई रावल स्तनसिंह के साथ वहाँ पहुँची जहाँ वीर देश की प्रजा चिन्ता-सागर में दूब-उतरा रही थी; उन्हें न कोई पथ मिल रहा था, न पथ प्रदर्शक।

'महारानी की जय' के निनाद से रात्रि का नीरव वातावरण मुखरित ही उठा। दुख और चिन्ता की जगह साहस उमड़ने लगा। रगों में रक्त की गति तीव हो गयी, क्षण भर बाद रानी की निर्भीक वाणी गरज उठी— ''धर्म की बलिवेदी पर बलि हो जाना चित्तौड़ ने सीखा है और किसी देश ने नहीं, मा-बहनों के सम्मान पर मिट जाना राजपूतों ने समझा है और किसी जाति ने नहीं और स्वाभिमान के रक्षण के लिए जीवन को तृण की तरह बहा देना बापा रावल के वंशज जानते हैं, दूसरे नहीं । तुम्हारे गौरव की गाथा पवन के हिंडोले पर झुलती रहेगी और वीरता की कहानी दिशाओं में गूँजती रहेगी—रामायण और महाभारत की तरह ।

राजपूतों के लिए तो युद्ध ही शिवपुरी और वाराणि है, स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दो, तुम्हारे स्वागत के लिए देव आतुर हो उठे हैं। वीरो, आगे से तुमको मुक्ति बुलाती है और पीछे मुँह बाये भयङ्कर नरक खड़ा है। बोलो, आगे बढ़ोगे कि पीछे हटोगे ! नरसिंहों, गढ़ की काली रूठ गयी है, अब दुर्ग की रक्षा हो नहीं सकती, हाँ उसका गौरव तुम्हारे साहस की ओर देख रहा है, शत्रु की असंख्य वाहिनी की विजय मुड़ी भर राजपूतों की वीरता से दब जायेगी, इसलिए एक बार फिर साहस करो, आन की रक्षा के लिए एक बार फिर हुंकार करो, नारियों के पातिवत के लिए और एक बार फिर गरजो, कुल की मर्यादा के लिए। सफलता जीवन और मृत्यु के उस पार है।

क्षत्रियों के आत्मवल की और क्षत्राणियों की दृढ़ता की कठिन परीक्षा अब है। अब तक का युद्ध तो खिलवाड़ था, यह तो चित्तौड़ का नित्यकर्म है। तुम्हारे सीमाग्य से कर्त्तव्य अब आया है, पालन करोगे ? बोलों तो !"

अनेक दृढ़ कण्ठों से निकल पड़ा-''हाँ, राजलक्ष्मी की आज्ञा शिर आँखों पर।''

"वीरो, चित्तौड़ की भूमि कृतार्थ हुई। जौहर के लिए सन्नद्ध हो जाओ। आवाल-वृद्ध राजपूत केसरिया बाना पहन और हाथों में नंगी तलवार लेकर अन्तिम बार दुर्ग के बाहर निकल पड़े, मिटने और मिटाने के लिए। लेकिन यह याद रहे यदि फाटक के भीतर एक भी राजपूत का बचा रह जायेगा तो वत भन्न होने का भय है और क्षत्राणियाँ घधकती हुई चिता की भयद्धर ज्वाला में कृद पड़ें। दीपशिखा पर पतंगों की तरह। स्वाभिमानी राष्ट्रों के सामने एक आदर्श के लिए। पुरुषों के वत में सबसे आगे मेरे पतिदेव और नारियों के वत में मैं रहूँगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक यही उपाय है, बस !"

महारानी और रावह के व्योम-विदारक जय-निनाद से चित्तौड़ी की तोपें दहल उठीं। जौहर का हृदय-द्रावक कार्य आरम्भ हो गया। राजपूतों ने कठिन परिश्रम कर धूप, चन्दन, आम और गुग्गुल की सुगन्धित लकड़ियों की एक विशाल चिता बनायी। उस पर मनों घो, तेल आदि अनेक दह्य पदार्थ छिड़क दिये गये। बात की बात में चिता से सटकर एक ऊँचा चब्तरा बन गया ताकि उस पर चढ़कर देश की वीराङ्गनाएँ चिता की प्रचण्ड लपटों में कूद-कूदकर जौहर कत की साधना करें। वीर राजपूत केसरिया बस्त्र धारण कर चिता के चारो ओर बैठ गये। उनकी बगल में नङ्गो तलवार और सामने शाकत्य, घी, खीर आदि हवन के सामान थे। चिता में आग लगा दी गयी और स्वाहा स्वाहा कर भयद और करण मन्नों से आहुति देने लगे, अग्नि की भयावह लपटें खीर खातीं और घी पीती हुई आकाश की ओर बढ़ चलीं।

इधर चित्तीड़ की वीराङ्गनाओं के साथ वीर सती पद्मिन ने शृङ्गार किया।
माथे पर सिन्दूर चमक उठा, पैरों में महावर की लाली दमक उठी, शरीर से
सौन्दर्य फूट पड़ा, शत-शत प्रकाश से। किसी ने कहा लक्ष्मी, किसी ने सरस्वती
किन्तु वह न लक्ष्मी थी न सरस्वती,वह थी पद्मिनी जो मेधा, धृति और क्षमा की
तरह पवित्र, अपने ही समान सुन्दर। पूजा की थाली लेकर वह दुर्ग की वीर
नारियों के साथ शिव-मन्दिर की ओर चली; तारों में चाँद की तरह, धनमाला
में विजली की तरह।

कुल-वधुओं ने शिव-प्रतिमा का तो दूर से ही अभिवादन किया, किन्तु पार्वती के चरणों पर सबकी सब गिरकर रोने लगीं—"माँ, दक्षयज्ञ के हवन-कुण्ड में जिस साइस से कूद पड़ीं वही साइस हम अबलाओं को दे।" पाषाण की प्रतिमा पसीज उठी। देवताओं ने नारियों पर फूनों की वर्षा की। सितयाँ चिता की ओर चल पड़ीं।

पृथ्वी वेदना के भार से दबी जा रही थी, चित्तौरवासियों की दक्षा पर प्रकृति फूट-फूटकर रो रही थी। मारुत तीवगित से भागा जा रहा था, यामिनी चीख रही थी, तारे गगन पर काँप रहे थे और दिशाएँ त्राहि-नाहि पुकार रही थीं, किन्तु उस समय चित्तौड़निवासियों को कोई देखता तो आश्चर्य में डूब जाता। उनके मुख-मण्डल पर विषाद का कोई चिह्न नहीं था। वे हर्ष से उत्फुब्ल हो रहे थे।

देखते ही देखते पद्मिनी अपनी सहचरियों को लेकर चब्तरे पर खड़ी हो गयी। भाई ने बहन को, पुत्र ने माता को, पिता ने कन्या को और पित ने पत्नी को देखा, किन्तु जैसे के तैसे स्थिर रहे। हिल न सके। पारिवारिक प्रेम को देश के प्रेम ने दवा दिया।

महारानी ने पहले अग्नि की पूजा की । इसके बाद हवन करते हुए राजपूतों पर दृष्टि डाली, विह्न की प्रचण्ड लपटों पर आँखें पेरीं और अनन्त आकाश की ओर देखा । राजपूतों ने साँस रोक ली, तारे गगन की छाती से चिपक गये और दिशाएँ सिहरकर दक्क गयीं । राजपूतों के साथ रावल ने काँपते हुए हाथों से चिता में घी डाला और चह की आहुति दी । आग हाहाकार करती हरहराती हुई पिधनी का रूप ज्वाला में पचाने के लिए आकाश की छाती जलाने लगी । इधर राजपूतों के शत-शत कण्टों से स्वाहा-स्वाहा का कम्पित स्वर निकला, उधर रूप-यौवन के साथ पिदानी का शरीर घास-पूस की तरह जलने लगा । अब देर क्या थी वीर ललनाएँ एक पर एक आग में कूद-कूदकर मौत को ललकारने लगीं ।

आसमान टूटकर गिरा नहीं, चाँद फूटकर गिरा नहीं, पृथ्वी फटी नहीं, दुनिया घटी नहीं, किन्तु चित्तौड़ की वीर नारियाँ जलकर राख हो गयीं। सतीत्व की रक्षा का अमोघ अस्त्र मृत्यु है।

अपनी माँ-वहनों को इस तरह मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर राजपूर्तों की आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं, भौंहें तन गयीं और चेहरे तमतमा उठे, आग-सहित चिता की राख को शरीर में मल लिया।

नंगी तलवारें आकाश में चमचमायीं और दूसरे ही क्षण वे अपने गौरव की रक्षा के लिए घायल सिंह की तरह वैरी-दल पर टूट पड़े और गाजर-मूली की तरह काटने लगे। दोनों ओर के वीर आँखें मूँदकर तलवारें चला रहे थे। सुरदों से भूमि पट गयी। अरि-दल चिकत और चिन्तित हो उठा, किन्तु अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने सौ-पचास राजपूतों की गणना ही क्या। उनका सारा पौरुष रक्त के रूप में बहने लगा। प्रत्येक राजपूत अपनी अन्तिम साँस तक लड़ता रहा। किसी ने भी अपनी जीवन-रक्षा कर अपने को तथा चित्तीड़ को कलिङ्कृत नहीं किया। जौहर का भयङ्कर व्रत समाप्त हो गया।

राजपूतों के शोणित की वह गङ्गा दो दिन में सूख गयी होगी और चिता की वह आग भी बुझ गयी होगी, किन्तु वह गरम रक्त अब भी रगों में प्रवाहित है और वह आग आज भी हृदय में घषक रही है। बुझे तो कैसे ? एक रूप-पिपासित हृदय-हीन व्यक्ति के कारण रावल-वंश की इतिश्री हो गयी। चित्तौड़ का उत्फुल नगर भयङ्कर और वीरान हो गया। भारत के और रजवाड़े कान में तेल डालकर पड़े रहे। किन्तु चित्तौड़ के बलिदान की पवित्र कहानी आज भी दिशाओं में गूँज रही है।

अपनी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए एक एक कर सभी राजपूर्तों के मारे जाने पर अलाउद्दीन चित्तौड़ में घुसा। उसके भाले की नोक पर रावल रतनि सिंह का शिर लटक रहा था, उसके साथी नंगी तलवार लिये पीछे पीछे चल रहे थे। सबके सब ऊपर से तो निर्मीक थे, किन्तु उनका अन्तर मुरदों से काँप रहा था, किसी भी मुरदे की खुली आँख देखकर चौंक पड़ते थे। राजपूर्तों की वीरता का प्रभाव उनके मिट जाने पर भी शत्रुओं के हृदय में विद्यामान था। टूटे खँड़हरों में, सूने घरों में और भग्न मन्दिरों में शहीदों की लाशें सड़ रही थीं। जन-श्रन्य पथों पर और सुनसान चौराहों पर मुरदे बिखरे पड़े थे।

उन अभागों को कफ़न भी नहीं मिल सका और न कुल में कोई संस्कार करनेवाला ही बचा। खूनों से लथपथ सो रहे थे, उनके मुँह पर सरपत के साथ आग क्या कसी ने एक चिनगारी भी नहीं रखी, उन्हें चील कौए गीध और स्यार फाड़-फाड़कर खा रहे थे, जगह-जगह पर गड्डों में रक्त जम गये थे, झगड़ते हुए कुत्ते उन्हें लपर लपर चाट रहे थे। बड़ा ही भयानक हश्य था, बड़ा ही लोमहर्षण।

पद्मिनी को खोजते हुए अलाउद्दीन ने चारो ओर विखरे हुए मुखों को देखा, लेकिन वह मुसकराकर रह गया, बोला नहीं।

एक ओर चिता से घीरे घीरे घुआँ निकल रहा था। चमड़ों के सनसनाने, चर्बी के फसफसाने, मांस के सीझने और हिंडुयों के चटखने के अशिव-नाद से चित्तौड़ का मौन भड़्न हो रहा था, हवा के साथ दुर्गन्ध दूर दूर जा रही थी; जौहर का सन्देश लेकर।

अला उद्दीन उन्मत्त की भाँति पिंद्यनी को हूँ द रहा था, लेकिन उसे पिंद्यनी नहीं मिली। वह चाहता था किसी से उसका पता पूछना किन्तु चित्तौड़ के उस विशाल नगर में उसे एक भी जीवित प्राणी नहीं मिला, जो उससे पिंद्यनी की चर्चा करता। घूम-घूमकर देखा लेकिन निराश। वह व्याकुल हो उठा। अपना क्रोध बिखरे हुए मुख्तें पर उतारना ही चाहता था कि मुख्तें में घूमती हुई अचानक उसे बुढ़िया मिली। उसने पूछा—''जिसके लिये मैंने चित्ती इ

की धूल में मिला दिया, वह विश्वमोहिनी पश्चिनी कहाँ है ? उसका क्या पता है ? बताओ, एक एक अक्षर पर एक एक मिण दूँगा। प्रश्न सुनकर बुद्धिया की आँखों में आँस आ गये, फटे आँचल से आँखों पोंछकर चिता के धूम की ओर इशारा किया। आतुर अलाउद्दीन की उत्सुक आँखों चिता के दुर्गिन्धित धुएँ की ओर उठीं, लेकिन यह क्या, अलाउद्दीन काँप क्यों रहा है, पसीने से तर क्यों हो गया और उसके हाथ का भाला रावल रतनसिंह का शिर लिये जमीन पर ठन से गिरा क्यों ?

चिता के धूम से ज्योति और ज्योति से हाथों में कटार लिये महारानी पिद्मनी मैरवनाद कर अलाउद्दीन की ओर बढ़ी, उसकी हिंसक आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं। वह पापी भय से चिल्ला उठा, उसकी चिल्ला हट से मुरदों को फाड़ते हुए कुत्ते चौंककर भूँकने लगे। प्राण-रक्षा के लिए कातर आँखों से बुढ़िया की ओर देखा, किन्तु बुढ़िया की जगह पर सिंहवाहिनी अष्टभुंजी तड़प उठी। खून की प्यासी तलवार उसकी गर्दन पर गिरने ही वाली थी कि उसकी आँखें बन्द हो गर्यो। मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। उसकी सारी कामनाएँ उसके मुँह से गाज होकर निकलने लगीं। साथ के सिपाही उस जीवित मुरदे को उठाकर दिल्ली ले गये। उस हृदयहीन हत्यारे को देखकर उसके सगे सम्बन्धों भी धिकारने लगे। वह स्वयं भी अपने किये हुए पर पछता रहा था, फूट-फूटकर रो रहा था और उसके अन्तर की वेदना उठ-उठकर समझा रही थी। उसके भरे परिवार में चुप करानेवाला दूसरा नहीं था। उसकी विजय सौ-सौ हार से भी बुरी निकली।

उस सम्राट् के छत्र पर जो कलङ्क का धब्बा लगा वह आज तक नहीं मिटा । आज भी हिन्दू-मुसलमान दोनों उस घृणित विजयी के नाम पर थूक देते हैं। आगे उसका क्या हाल हुआ, यह तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ यह मालूम है कि उसने फिर कभी किसी राष्ट्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया।

हाँ, पिद्मनी के बारे में तभी से एक किंवदन्ती चली आ रही है, जिसे सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, किन्तु है सत्य!

महारानी पिद्मनी अर्धरात्रि के मौन प्रहर में जौहर के गीत गाती हुई चित्तौड़ के शिखर पर उतरकर भग्न खँड़हरों में गोरा बादल को पुकारती है। बन्दी को कारा से मुक्त करने के लिए समाधियों से जौहर के शहीदों को जगाती है। शान्त निशीथिनी में यदि कोई कान लगाकर सुने तो रानी की वीरवाणी अवश्य सुनाई देगी। अस्तु।

इस महाकाव्य के आख्यान का सारांश तो यही है, कतिपय चिनगारियों में कल्पनाओं का चमत्कार अवश्य है जो पुस्तक के पारायण से ही मालूम हो सकेगा। दो चार पर्ना के उलटने से नहीं।

'हल्दोघाटी' लिखकर मैंने जनता के सामने एक भारतीय बोर पुरुष का आदर्श रखा और 'जौहर' लिखकर एक भारतीय सती नारी का । इसलिए नहीं कि कोई छन्दों के प्रवाह में झूम उठे, बल्कि इसलिए कि भारतीय पुरुष 'प्रताप' को समझे और भारतीय नारियाँ 'पिंद्यनी' को पहचानें।

'जौइर' के छन्दों का चुनाव उसके विषय के अनुकूल हुआ है। सम्भव है चुनाव ठीक न उतरा हो, लेकिन कविता की विद्युत्धारा हृदय को छूती चलेगी। कभी आँखों में आग, कभी पानी, कभी प्रलय की ज्वाला तो कभी कुवानी।

श्रीमद्भागवत की संकिष्पित कथा जिस पवित्रता और श्रद्धा के साथ पौराणिक व्यास तीर्थ से लौटे हुए अपने यजमान को सुनाता है उसी तरह पुलक-पुलककर भावुक पुजारी ने अधिकारी पथिक को 'जौहर' की कथा सुनायी है।

'जौइर' का पाठ करते समय पाठक को पुजारी और पथिक दोनों मिलेंगे, सिद्ध-साधक के रूप में, ज्ञाता-जिज्ञासु के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में।

पाठक के मानस-मिन्दर में यदि पिद्मनी की पावन प्रतिमा और आँखों के सामने पुजारी और पिथक का वह दृश्य न रहा तो 'जौहर' की चिनगारियों का ताप असह्य हो जायेगा और यदि रहा तो चिनगारियों से आँखों को ज्योति मिलेगी—अपनी संस्कृति, अपनी कुल-मर्यादा और अपने स्वामिमान को देखने के लिए।

मानव ऊपर से ही सुन्दर और सत्य है भीतर से उसके ठीक विपरीत। यदि उसके अन्तर की चित्रावली सामने होती तो मानव एक दूसरे के ऊपर थूक देता, घृणा से ! खून चूस लेता, क्रोध से ! उसकी बर्वरता और उच्छुङ्खलता से विश्व में वह क्रान्ति मचती कि पृथ्वी निर्जीव, जनहीन और भयङ्कर हो जाती। यही विधाता की प्रतिभा का चरम विकास है। यही वृद्ध पितामह के युग युग से अभ्यस्त हस्त का कौशल है और यही रचना। जब मानव स्रष्टा का भ्रम ही है तब भला उसकी रचना कब भ्रम से भिन्न रहेगी। सम्भव

है इस काव्य में अनेक दूषण हों, पर पिंद्यनी के साहचर्य से वे भूषण बन गये हैं । पुण्य-सिल्ला गङ्गा की स्वच्छन्द घारा में पड़कर कौन-सी अपावन वस्तु अपावन रह जाती है ?

'जौहर' के बारे में जो कुछ मुझे कहना था कह चुका, शेष कहने के लिए हिन्दी जगत् में अनेक प्रवृत्तियों के जीव विद्यमान हैं—किव, लेखक और समा-लोचक; जो विना पूछे अपनी राय देने के लिए किटबद्ध मिलेंगे। किन्तु मुझे इस बात का अभिमान है कि 'जौहर' लिखकर मैंने अपनी संस्कृति की पूजा की है।

मातृ-मन्दिर सारंग, काशी मेप-संक्रान्ति २००१

#### सहाय-स्मृति

श्रीमान् राजा अजीतप्रताप सिंह जी प्रतापगढ़-नरेश को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देकर लेखनी सन्तुष्ट ही नहीं होती, हृदय तो गद्गद् है। माधव-संस्कृत-विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान् बाबू ब्रजमोहनदास जी केजरीवाल को घन्यवाद देने में इसलिए संकोच हो रहा है कि इस काव्य का प्रणयन ही उनकी छाया में हुआ है, ने मुझसे और 'जौहर' दोनों से दूर नहीं हैं। श्रद्धेय पं० श्रीनारायण जी चतुर्वेदी, आचार्य पं० केशवप्रसाद जी मिश्र तथा साहित्यमर्मश्र पं० रामबहोरी जी शुक्ल का अत्यन्त कृतश हूँ जिन्होंने समय समय पर उचित सम्मितियाँ देकर पुस्तक की श्रीवृद्धि की है। साहित्यश्च-मूर्धन्य पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने मुद्रित होते समय अनेक स्थलों पर काव्यगत दोषों का परिहार किया है इसलिए उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतश्चा प्रगट करता हूँ।

सन्नसे पीछे अपनी दिवंगता साध्वी ्धर्मपत्नी को याद करता हूँ जिनसे निर्माण-काल तक 'जौहर' लिखने की प्रेरणा मिलती रही। अन्तिम पंक्ति लिखते लिखते मेरे हृदय में यह टीस छोड़ती गईं कि 'मैंने उनका मूल्य नहीं समझा'।

माधव-विद्यालय, सारंग, काशी श्रीश्यामनारायण पारखेय अधिक चैत्र पूर्णिमा, २००२



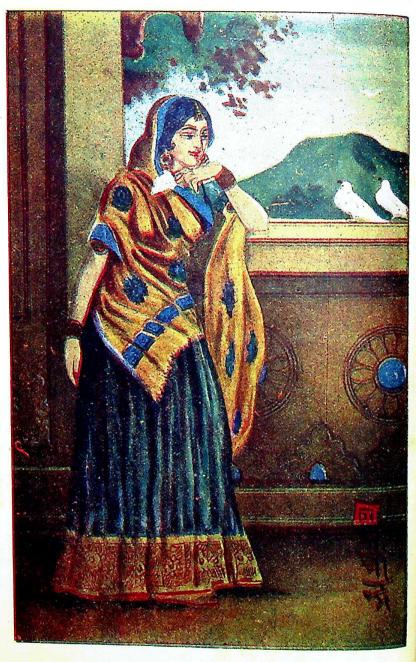

पद्मिनी

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

ग्रान के उस पार क्या, प्यन पश्चा झल रहा है, प्रांत कोयल गा रही है। कीय पर थमा आधार क्या है? कीम नित करता दिवाली? कीन रिव करते निराली? कीन रिव करते निराली? कीन रिव करते निराली? चाहता है सिन्धु किस पर लल चढ़ाकर मुन किसके चरण को अविराम घोना? चाहता है सेव किसके प्रांच वित्त ताकती है? जात का परिणाम क्या है? जात का परिणाम का होता? जात का जान होता? परिलों के राग में किस मुस का मान होता? जात का जान होता? जात का ना ना ।। जात तक जा को न जाना।। जात तक जा को न जाना।।

# पहली चिनगारी

थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले ? कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले ?

कहाँ चले ले चन्दन अक्षत, बगल दबाये मृगछाला ? कहाँ चली यह सजी आरती ? कहाँ चली जूही - माला ?

ले मुझी उपनीत मेखला कहाँ चले तुम दीवाने ? जल से भरा कमण्डल लेकर किसे चले तुम नहलाने ?

मौलिसरी का यह गजरा किसके गल से पावन होगा ? रोम कण्टिकत प्रेम - मरी इन आँखों में सावन होगा ?

चले झुमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आये भूल ! कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला - फूल ! इघर प्रयाग न गङ्गासागर, इघर न रामेश्वर, काशी। कहाँ किघर है तीर्थ तुम्हारा ? कहाँ चले तुम संन्यासी ?

क्षण भर थमकर मुझे बता दो, तुम्हें कहाँ को जाना है ? मन्त्र फूँकनेवाला जग पर अजव तुम्हारा बाना है॥

नंगे पैर चल पड़े पागल, काँटों की परवाह नहीं। कितनी दूर अभी जाना है! इधर विपिन है, राह नहीं॥

मुझे न जाना गङ्गासागर, मुझे न रामेश्वर, काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आँखें प्यासी।

अपने अचल स्वतन्त्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली,

-जिंहिर-

कहाँ आन पर माँ - बहनों की उस पर ही ये पूजा के सामान जाल जा जा पावन होली सभी अर्पण होंगे। विता - मस्म - कण ही रानी के, वर्शन - हित वर्पण होंगे। विता - मस्म - कण ही रानी के, वर्शन - हित वर्पण होंगे। विता - मस्म के जा करना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सितीं की पद-धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं समारा मान होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की एत कहानी, रानी का आख्यान कहो। वहीं पित्रमा की पूजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पुजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पुजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की पुजा होगी, तल्खारों का दर्शन होगा। वहीं पित्रमा की च्या करों होगा ही उस रानी का। पुजा करीं न कहीं होगा ही, चरण - चिह्न महरानी का। पुजा करीं होगा ही उस रानी का। पुजा करीं होगा ही, चरण - चिह्न महरानी का। पुजा करीं होगा ही उस रानी का। पुजा करीं होगा ही उस रानी का। पुजा करीं होगा ही, चरण - चिह्न महरानी का। विरा सती की व्यथा करों। के से सती की व्यथा करों। विरा सती की व्यथा करों सती की व्यथा करों। विरा सती की व्यथा करों । विरा सती की व्यथा करो

नयन मूँद्रकर चुप न रहो, गत-व्यापि करोन कहीं। सती - कहानी कहने की अन्तर से चाह भगे न कहीं।। जा की पल्कों पर बसकर, मुकुलित नयनों को खोला। वीर-करण-रस-सिश्चित स्वर से सती - तीर्थ - यात्री बोला। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्कों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्लों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की पल्लों पर बसकर, प्राणों से प्राण संजोती थी। जा की स्वर्ण मकरती। विद्या - तिरत नवीनों से ? विद्या - तिरत विद्या - विद्या - विद्या - तिरत विद्या - विद्या -

मधुर गुलाबी गालों पर, मँडराती फिरती मधुपाली। एक मूँडमित साथ पिया मधु, चढ़ी गुलाबी पर लाली।।

आँखों से सरसीम्ह ने सम्मोहन जा जाकर सीखा। रानी का मधुवर्षी स्वर कोयल ने गा गाकर सीखा।।

घूँघट - पट हट गया लाज से, मुसकायी जग मुसकाया। निःश्वासों की सरस सुरिम से, फूलों में मधुरस आया।।

अरुण कमल ने जिनके तप से इतनी सी लाली पायी। फूलों पर चलने से जिनमें नवनी - सी मृदुता आयी।।

फैल रही थी दिद्गिगन्त में जिनकी नख - छिब मतवाली, उन पैरों पर सह न सकी लाक्षारस की कृत्रिम लाली।।

नवल गुलाबों ने हँस हँसकर सुरिम रूप में भर डाली। कमल - कोष से उड़ उड़कर भौरों ने भी भाँवर डाली।। जैसी रूपवती रानी थी, वैसा ही था पति पाया। मानो वासव साथ शची का रूप घरातल पर आया।।

भरे यहीं से तन्त्र - मन्त्र मनसिज ने अपने बाणों में। पति के प्राणों में पत्नी थी, पति पत्नी के प्राणों में।।

दो मुख थे पर एक मधुरध्वनि, दो मन थे पर एक लगन। दो उर थे पर एक कल्पना, एक मगन तो अन्य मगन॥

विरह नाम से ही व्याकुलता, जीवन भर संयोग रहा। एक मनोहर सिंहासन पर, सूर्य - प्रभा का योग रहा।।

रानी कहती नव वसन्त में कोयल किसको तोल रही। पति के साथ सदा राका यह कुहू कुहू क्यों बोल रही?

सावन के रिमिझिम में पापी डाल - डाल पर डोला क्यों ? पी तो मेरे साथ - साथ 'पी कहाँ' पपीहा बोला क्यों ?

--- তাঁহিং--

काशी

1996

# दूसरी चिनगारी

निशि चली जा रही थी काली, प्राची में फैली थी लाली। विह्गों के कलस्व करने से, थी गूँज रही डाली डाली।

सरसीरह ने लोचन खोले, धीरे धीरे तरु-दल डोले। फेरी दे देकर फूलों पर, गुन-गुन गुन-गुन भौंरे बोले॥

सहसा घूँघट कर दूर हँसी सोने की हँसी उषा रानी। मिल मिल लहरों के नर्तन से चञ्चल सरिता सर का पानी।

मास्त ने मुँह से फूँक दिया, बुझ गये दीप नम - तारों के। कुमुमित कलियों से हँसने को, मन ललचे मधुप - कुमारों के

रिव ने वातायन से झाँका, धीरे से रथ अपना हाँका। तम के परदों को फेंक सजग, जग ने किरणों से तन ढाँका॥ दिनकर - कर से चमचम विखरे, भैरवतम हास कटारों के। चमके कुन्तल - भाले - वरले, दमके पानी तलवारों के॥

फैली न अभी थी प्रात - ज्योति, ऑखें न खुली थीं मानव की। तब तक अनीकिनी आ धमकी, उस रूप - लालची दानव की॥

क्षण खनी जा रही थी अवनी घोड़ों की टप - टप टापों से। क्षण दबी जा रही थी अवनी रण - मत्त मतङ्ग - कलापों से।।

भीषणं तोपों के आरव से परदे फटते थे कानों के। सुन - सुन मारू बाजों के रव तनते थे बक्ष जवानों के।

जग काँप रहा था बार - बार अरि के निर्दय इथियारों से। थल हाँफ रहा था बार - बार हय - गज - गर्जन हुङ्कारों से।

- जिहिरा-

\$0\$0\$@\$0\$0\$0\$0\$<del>0\$0\$0\$0\$</del>0\$0\$0\$0\$

भू भगी जा रही थी नम पर, मिय से बैरी - तल्वारों के। नम छिपा जा रहा था रज में, बोले जय खप्परवाली की। ने ले जार रावल की तल्वारें के। बापा रावल की तल्वारें वादी रह सर्वों न म्यानों में। बापा रावल की तल्वारें वादी रह सर्वों न म्यानों में। बापा पर खेल कुपाण लिये गढ़ से सैनिक साथी निकले। पाणों पर खेल कुपाण लिये गढ़ से सैनिक साथी निकले। वेरी - वर छोने बरछी ने, वेरी - भा ले माले निकले। वेरी - वर छोने बरछी ने, वेरी - भा ले माले निकले। चिमाणां पर सामन्त सवारों ने। जंगी गज बढ़ा दिए आगे अङ्गुश्च के कठिन प्रहारों ने। जंगी गज बढ़ा दिए आगे अङ्गुश्च के कठिन प्रहारों ने। जंगी गज बढ़ा दिए आगे अङ्गुश्च के कठिन प्रहारों ने। इं हुं कर निकल पढ़े योधा, घाये ले ले छ कुन्तल विकार की कार हिरहार। इं हुं कर निकल पढ़े योधा, घाये ले ले छ कुन्तल निकले न

तल्वार गिरी वैरी - शिर पर, घड़ से शिर गिरा अलग जाकर । घर वहीं घड़, अिस का जव भिन गया गरळ रंग रंग जाकर ॥ धन नाद छुझाल के मैरत, भिन गया वहीं घोड़ा उतान ॥ धन दल के गिर हीदे टूटे, हय - दल के भी मस्तक फूटे । बरळों ने गोभ दिये, छर छर शोणित के फौवारे छूटे ॥ चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चरळों ने गोभ दिये, छर छर शोणित के फौवारे छूटे ॥ चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चरळों ने गोभ दिये, छर छर शोणित के फौवारे छूटे ॥ चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चरळों ने गोभ दिये, छर छर शोणित के फौवारे छूटे ॥ चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चरळों ने गोभ दिये, छर छर शोणित के फौवारे छूटे ॥ चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चरळों ने गोभ दिये, छर छर शोणित के फौवारे छूटे ॥ चल्वार हाथ से छूट पड़ी ॥ चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चल्वार हाथ से चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चल्वार हाथ से छूट पड़ी । चल्वार हाथ से चल्वार हाथ

संगर के बीच खड़ा क्षण भर, रहने देगा मेवाड़ न अब ॥

हार विस्ता ने साल स्वास स्वास

चन्दन - अक्षत से पूजा की, की पुलक आरती बार-बार ॥

-जीहें रा



# तीसरी चिनगारी

की दीवार्को पर शीशमहल शोभित नंगी तसवीरें। ने डिखीं बेगमीं चित्रकार तसवीरें ॥ बहुरंगी

परियाँ आँगन में. प्रतिबिम्ब दिवालीं में घूमे। सुन्दरियाँ मधु पी, प्रतिविम्ब दिवालीं में झूमे।।

देह - सुरिम फैली गज - गति में, छोर कुलाबों के। द्युकर मधुमाते चलते फिरते हों. मानो फूळ गुलाबों

छमछम दो डग चलीं, नृपुरी की ध्वनि मइलों में गूँजी। मधुरव से, नखरे से, बोली कोयल डालों पर कूजी।।

उर पर दो दो रित - प्रतिमाएँ तिरछी चितवन से जीतीं। उनसे पूछो, उन्हें देखने में कितनी रातें बीतीं ॥

कटि मृणाल - सी लिखत लचीली, . नाभी की वह गहराई। त्रिबली पर अञ्चन रेखा - सी, रोम - लता - छवि लहराई ॥

भरी जवानी में तन की क्या रहे हो सुघराई! पिथक, थिकत थी उनके तन की सुघराई पर सुघराई ।)

साकी ने ली कनक - सुराही, में महकी हाला। कमरे भीनी सुरिम उठी मदिरा की. बना मधुप - मन मतवाला ।।

मइ मइ सकल दिशाएँ मइकी, दीवालों के। महके कण सुरा - प्रतीक्षा में चेतन क्या. हिले अघर मधु - प्यालों के ॥

इँसी बेगमों की ऑखें. भीतर रसनाएँ मुख डोलीं। कबाबों की गन्ध 'मधु चलो पियें' सिखयाँ बोली ।।

**\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$**0\$0

विकास से हुकी सुराही, गिरे वक्ष से वसन रेशमी, कुल कुल कुल कुल की ध्वनि छायी। गुँथे केश के फूल गिरे। सेने - चाँदी के पात्रों में मस्त बेगभों के कन्धों से लाल लाल मदिरा आयी॥ धीरे सरक दुक्ल गिरे॥ पक धूँट, दो घूँट नहीं, पालें पर प्यालें पर प्यालें टकराये। हार मोतियों के दूटे। और भरो मधु और पियो मधु तसवीरों के तक्णों ने अनिमेष हर्गों के फल छुटे॥ मधु पी मत्त हुई सुन्दरियों, माणिक की चौको से भू पर, आँखों में सुखीं छायी। मधु के पात्र गिरे झन झन।

वाणी पर अधिकार नहीं अब. गति में चञ्चलता आयी॥

दो सिखयों का वक्ष - मिलन, मन् - मिलन्, पुलक-सिद्दरन-कम्पन। दो प्राणीं के मधु मिलाप से अलस नयन, उर की धड़कन ॥

खुली अधखुली आँखों में, उर - दान - वासना का नर्त्तन । एक - दूसरे को नर समझा, चनक नयन, अर्पित तन - मन ॥

हरामरा डरामरा पैर पड़े, हाथों से मधु ढाले छूदे। गिरे संगमरमर के गच पर. नीलम के प्याले फूटे ॥

बिखरे कञ्चन के गुलदस्ते, गिरे धरा पर मणि - कज्जन ॥

मदिरा गिरी बही अवनी पर, हेँसीं युवतियाँ मतवाली। के गिर शीशे टूटे, कमरे वजी युवतियों की ताली॥

नीलम मणि के निर्मल गच पर गिरी सुराही चूर हुई। कलकल से मूर्च्छित खिलजी की कुछ कुछ मूच्छी दूर हुई ॥

हॅसीं, गा उठीं, वेणु बजे, स्वर निकले मधुर वितारों से। राग - रागिनी थिरकीं, मुखरित वीणा के मृदु तारों से ॥

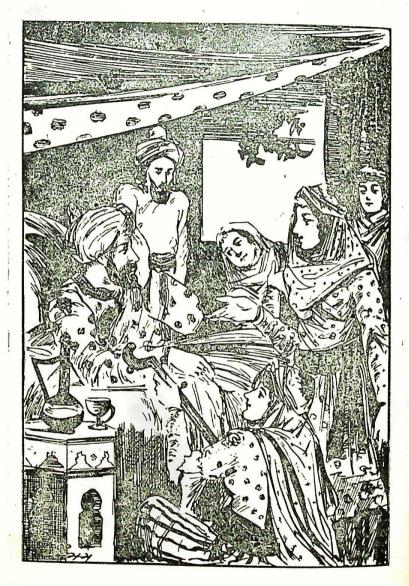

श्रलाउद्दीन का उन्माद

हिल्ला के मुख से स्वर - छहरी वाहिकार अन्न हाव से सह रहकर छी जानुहाई ॥ आलिङ्गन के लिए मनोहर, मुहिंछत के खुळ गये नयन । कर्का स्वर के तास्तम्य से उठा त्याग कर राजध्यन ॥ अलिङ्गन के लिए मनोहर, मुहिंछत के खुळ गये नयन । कर्का प्रवान कर्का प्रवान कर्का प्रवान कर राजध्यन ॥ अलिङ्गन के लिए मनोहर, मुहिंछत के खुळ गये नयन । कर्का प्रवान कर्का क्रिल प्रवान कर्का क्रिल प्रवान कर्का क्रिल प्रवान कर्का कर्का कर्का प्रवान कर्का कर्का प्रवान कर्का कर्का प्रवान कर्का प्रवान कर्का कर्का प्रवान कर्का कर्का प्रवान कर्का प्रवान कर्का प्रवान कर्का कर्का प्रवान कर्का

-- ऑहं रा

ष्टणा हुई, गड़ गयीं लाज से, मादक यौवन से ऊवीं। भरी निराशा में सुन्दरियाँ चिन्ता - सागर में डूवीं।

बोल उठा उन्मादी फिर, मुझको थोड़ा सा पानी दो। कहाँ पिंचनी, कहाँ पिंचनी, मुझे पिंचनी रानी दो॥

बोलो तो क्या तुम्हें चाहिए, उसे हुँढ़कर ला दूँ मैं। रूपराशि के एक अंश पर ही, साम्राज्य छुटा दूँ मैं॥

कव अधरों के मधुर हास से विकित मेरा मन होगा! कव चरणों के नख - प्रकाश से जगमग सिंहासन होगा!

बरस रहा आँखों से पानी, उर में धधक रही ज्वाला। मुझ मुरदे पर दुलका दो अपनी छिब - मदिराका प्याला॥

प्राणों की सहचरी पश्चिनी, बह देखो हँसती आयी। ज्योति महल में फैल गयी, हो बिखरी तन की सुघराई।। आज छिपाकर दुम्हें रखूँगा, अपने मणि के हारों में ; अपनी आँखों की पुतली में, पुतली के छघु तारों में ॥

हाय पिंद्यानी कहाँ गयी ? फिर क्यों मुझसे इतनी रूठी ! अभी न मैंने उसे पिन्हा पायी हीरे की अंगूठी॥

किस परदे में कहाँ छिपी मेरे प्राणीं की पहचानी। हाय पश्चिनी, हाय पश्चिनी, हाय पश्चिनी, महरानी॥

इतने में चित्तौड़ नगर से, गुप्त दूत आ गया वहाँ। उन्मादी ने आँखें खोर्ली, भगीं युवितयाँ जहाँ तहाँ॥

बड़े प्रेम से खिलजी बोला, कहो यहाँ कव आये हो ! दूर देश चित्तौड़ नगर से समाचार स्या लाये हो !

मुझे विजय मिल सकती क्या रावल - कुल के रणधीरों से है मुझे पद्मिनी मिल सकती क्या सदा अर्चिता बीरों से !!

अतेर शिव आ सकती है, गढ़ की शिव आ सकती हों। शिव आ सकती है, गढ़ की शिव आ सकती है, गढ़ की शिव आ सकती है, गढ़ की शिव आ सकती हों। शिव आ सक

-- जैहिर-

हुए प्रयक्ष से कठिन न उसका विवस अंक में आ जाना । सावल ने जो पुण्य कमाया। सावल ने जा प्रथम प्रथम सावल ने का प्रथम सावल ने का प्रथम सावल ने का प्रथम प्रथम सावल ने जो ताप दिया था। सावल ने जो विधिमत गाथा वह मेरी इच्छा अञ्चलाती है। सुनने को विधिमत गाथा वह मेरी इच्छा अञ्चलाती है॥ माध्य-विद्यालय, काक्षी १९९७

मृगजल हेर कहीं पर, तृषित हरिण तह घेर कहीं पर। जीभ निकाल चीड़ - छाया में,

धूल - कणों से पाट रहे थे, अम्बर - तल विकराल बवण्डर । तृषित पथिक के लिए बने थे,

तपी रेह से भर देते थे. में कहीं पड़े तक्वर तो

मूर्चिछत मृगछौने, सुरही के हैक कुम्हला गये कहीं थे। स्खते पेड़ पुराने,

दोपहरी थी, ताप बढ़ा था।
पूर्वजन्म का पाप बढ़ा था।
जल- थल- नम के शिर पर मानो,
दुर्वाक्ष का शाप चढ़ा था।।
दोपहरी के प्रखर ताप में,
लल्ता जग दावा - समान था।
स्वयं ताप से विकल भानु था,
किभी तरह किरणें जीती थीं।
उतर उतरकर अम्बर - तल से
सर - सरिता में जल पीती थीं।।
जपर नम से आग बरसती,
नोचे भू पर आग धषकती।
दिग्दिगन्त से आग ममकती।।
पह्लों में खग बाल दिपाये,
लिभे अधमरे से खोतों में।
खोज खोज जल हार गये, पर
मिला न सीपी मर सोतों में।।
खोज खोज जल हार गये, पर
मिला न सीपी मर सोतों में।।
कार कर के कार विकार कारी थी।।
विविद्यान्त से आग नकल्ती,
ख - लपटों से आग ममकती।।
पह्लों में खग बाल दिपाये,
लिभे अधमरे से खोतों में।
खोज खोज जल हार गये, पर
मिला न सीपी मर सोतों में।।
कार के कार कार कारी थी।।
कार के से आग लगी थी।।
कार कार नम के आग लगी थी,।
कार कार नम के आग कारी थी।।
कार कार से आग लगी थी।।
कार कार से आग लगी थी।।
कार कार से आग लगी थी।।
कार से खाग लगी थी।।
कार से खाग लगी थी।।
कार से खाग लगी थी।।
कार में साम लगी थी।।
कार में साम लगी थी।।
कार में साम लगी थी।। दिनकर - कर में आग लगी थी, सरिता - सर में आग लगी थी। जग में हाहाकार मचा था, बाहर घर में आग लगी थी।

दो गहरी में जब कि ताप से सारा जग था दुःख झेलता। अरावली के घोर विपिन में एक वीर आखेट खेलता॥

स्वेद - विन्दु उसके ललाट पर मोती - कण से झलक रहे थे। बाजि पत्तीने से तर था, तन से जल के कण छलक रहे थे॥

गमन - वेग से कॉप ग्हा था, वाजि निरन्तर हॉफ रहा था। पर सवार पीछे शिकार के, बारबार पथ नाप रहा था॥

आग - सदृश तपती उसकी असि, गरमी से भी अधिक गरम थी। चोट भयङ्कर करती, पर वह किसलय से भी अधिक नरम थी।

ल्चकीली थी, लचक लचककर नर्त्तक पर नर्त्तन करती थी। चीर चीरकर वीरपंक्ति वह पद-कर-तन-कर्त्तन करती थी।

पीछे प्यासे मृग दम्पति के, वही पड़ी तलवार दुधारी। गिरती इय की टाप शिला पर, उड़ उड़ जाती थी चिनगारी॥ चपल चौकड़ी भर भरकर बह उड़ता कस्तूरी - मृग - जोड़ा | रतनसिंह ने उसके पीछे छोड़ दिया था अपना घोड़ा ॥

कभी झाड़ियों में छिप जाते, कभी लताओं के झुरमुट में, कभी पहाड़ों की दिशों में, कभी समा जाते खुर-पुट में॥

कभी शिखर पर कुलाँचते थे, कभी रेंगते पथ महान पर। कभी सामने ही व्याकुल से, कभी उड़े तो आसमान पर॥

मृग - दम्पति पर रतन - लक्ष्य पर, इधर उधर वन - जीव भागते। शेर - तेंदुए - बाव - रीछ सब वन वन विकल अतीव भागते॥

छिपे दरारों में अजगर थे, हाथी छिपे पहाड़ों में थे। छिपे सरपतों में अरने थे, हरिण कँटीले झाड़ों में थे॥

पर सवार को ध्यान न कुछ भी, औरों के छिपने भगने का । केवल उसको ध्यान लक्ष्य पर ठीक निशाने के लगने का ॥

—জিভিয়-

अगते खड़े हो गये,

थकी मृगी, मृग थका विचारा ।

कथित तन मन, शिथिल अंग थे,

साँवों की आँखों से टप टप,

सत गये पर हाथ वहीं पर,
सत गये पर हाथ वहीं पर,
सन सन सन सन बहने से लू के ॥

यह पर घर म्राशानिन लग साँग जांग की ।

सारा अग - जग काँग जांथ सारा अग - जग काँग जांथ साथ मर भी पूरी न हो सकी,
पर इच्ला उन म्रियमाणों की ॥

पक हाथ मारा सवार ने,
दोनों दो दो ट्रक हो गये ।
सींचें चांख वन को गोदी में,
भीरे - धीरे मृक हो गये ।
सींचें चांख के कों लें हो गये ।
सारा अग - जग काँग जांथ साथ जलंगी वीर ना महा प्रत्य भव माँग जाय होंगे दो दो ट्रक हो गये ।
सींचें दो दो ट्रक हो गये ।
सारा चांच का कों लें हो स्था महा प्रत्य भव मांच सहार कहीं कुन्त, तो तीर कहीं कुन्त, तो तीर कहीं विखर गये सामान रतन कहीं ताज, तृणीर कहीं ।
सारा अग - जग काँग जाय साथ जलंगी वीर ना महा प्रत्य भव माँग जाय साथ जलंगी वीर ना महा प्रत्य भव माँग जाय साथ जलंगी वीर ना महा प्रत्य भव माँग जाय साथ जलंगी वीर ना सहार पर इन्ल सका विवार ने कों तो दो ट्रक हो गये ।
स्था - शोणित के फौवारों से,
मही वहाँ की लाल हो गयी ।
स्था - शोणित के फौवारों से,
सही वहाँ की लाल हो गयी ।
सारा अग - जग काँग जाय साथ जलंगी वीर ना महा प्रत्य भव माँग जाय कहीं चांच, त्रात ती तीर कहीं कुन्त, तो तीर कहीं कुन्त, तो तीर कहीं विखर गये सामान रतन कहीं ताज, तृणीर कहीं ।
स्था चारों ओर रतः चांच साथ साय अगा कोंवन का वस अन्त कमाया ।
स्था चारों ओर रतः चुंच सुन्वर एका चूंच सुन्वर सुन्वर

यही नहीं, तेरे अब से जब विपिन - मेदिनी डोल रही है: वनदेवी जब बोल रही है:

तो इत्या यह क्या न करेगी, राजपूत - बलिदान करेगी। यह घर घर ब्रह्माग्नि लगाकर, करेगी।।

चिता पश्चिनी की धधकेगी. सारा अग - जग काँप जायगा। जलेंगी वीर नारियाँ, महा प्रलय भव भाँप जायगा ॥

विरह पद्मिनी का कानों से सुनकर हय पर रह न सका वह। गिरा तुरत मूर्निछत भूतल पर विरह - वेदना सह न सका वह ।।

कहीं म्यान, शमशीर कहीं पर, कहीं कुन्त, तो तीर कहीं पर। बिखर गये सामान रतन के, कहीं ताज, तूणीर कहीं पर ।।

घोडा चारों ओर रतन के चक्कर देकर लगा घूमने। सजल नयन इय मूर्चिछत प्रभु को सूँघ सूँचकर लगा चूमने।।

विकल हींसता, पूँछ उठाकर या उस वैरी - दल का दावा। पड़ा गही पर रतन बिन्दु - सा, आग लगी थी तुरग - चित्त में। साफ साफ बच जाता था, पर जोड़ा काट फाटकर कावा॥ कभी मुगों की ओर दौड़ता, कभी दौड़ता रतन - ओर था। कभी कदम तो कभी चौकड़ी, अश्व स्वेद से शराबोर था॥ दाले विल्ले टाँगों पर। चपछा - सी चमकीं तलवारें, भिड़े वाजि से शूर गुतचर॥ स्व को चकनाचूर कर दिया। गुतचरों को क्षण भर में ही भगने को मजनूक कर दिया॥ विर देखता वहीं सो गया।

खूँद खूँदकर चहानों पर्वत की भो धूल उड़ा दी। विजय - वात अरि - गुप्तचरों में अपने हो अनुकूल उड़ा दी।।

एक दूसरी टोली आयी, बोल दिया धावा घोडे पर i पड़े अश्व - शोणित के छींटे पर्वत के रोड़े रोड़े पर ॥

उस घोड़े को मरे न जाने, कितने दिन, वत्सर, युग बीते। किन्तु आज भी उसी वाजि के वीर - गान इम गाकर जीते ॥

जो हो पथिक, कर्म का फल तो जीव जीव को मिलता ही है। निरपराध - वध - महापाप

विधि का आसन हिलता ही है।

वीर सती ने जिस रावल को बोल उठा योगी से राही, शवल का क्या हाल हुआ है अपनी फुल्झाइंगों से बाँधा। अरि के गुप्तचरों ने उसको लोहें की कड़ियों से बाँधा। उपर पिक, रिव ने लाली से लाता ने भी डाली उस पर अन्धकार को चादर काली। विल्ली का व्यवहार कहो। साथ रतन के उस उत्पाती खिल्ली का व्यवहार कहो। साथ रतन के उस उत्पाती खिल्ली का व्यवहार कहो। साथ रतन के उस उत्पाती खिल्ली का व्यवहार कहो। साथ रतन के उस उत्पाती खिल्ली का व्यवहार कहो। साथ रतन के उस उत्पाती खिल्ली का व्यवहार कहो। साथ रतन के उस उत्पाती खिल्ली का व्यवहार कहो। सिल्ली का निःसीम गर्य सुन राही का मन डोल उठा। खिल्ली का निःसीम गर्य सुन राही का मन डोल उठा। खिल्ली को उत्तर देता, पर गत - प्राणी पर वद्य न हुआ। खिल्ली को उत्तर देता, पर गत - प्राणी पर वद्य न हुआ। खिल्ली को उत्तर देता, पर गत - प्राणी पर वद्य न हुआ। खुमप्राम (आज्ञमगड़) १९९७

## पाँचवीं चिनगारी

अन्धकार था घोर धरा पर, धरा पर। अभय घूमते चोर चित्रित पङ्क मिला पङ्कों से सोये वन के मोर धरा पर ।।

रोक पहलवों का कम्पन, तर ऊँघ रहे थे खड़े खड़े ही। सैनिक अपने बिस्तर पर कुछ सोच रहे थे पड़े पड़े ही ॥

जहाँ चाँद - सूरज उगते हैं, कपर नम की ओर अँधेरा। जहाँ दोप मणियों के जलते, यहाँ वहाँ सब ओर अँधेरा ॥

अपनी आँखों से अपना ही हाथ देखना दुर्लभ - सा था। तम अनादि से ले अनन्त तक, चारों ओर अगम नभ - सा था ॥

गगन चाहता धरा देखना, अगणित आँखों से तारों की। तम के कारण देख न पाया, अरि के चारों की ॥ पामरता

छायी थी केवल. नीरवता भूँक रहे थे क्वान दूर पर। मन्द्र मन्द्र कोलाइल भी था. और विजय के गान दूर पर ॥

जंगल से आखेट खेलकर रावल अब तक महल न आये। दुर्गवासियों के मुख इससे सान्ध्य - कमल - से थे मुरझाये ॥

रावल - रतन - वियोग - व्यथा से आग लगी रानी के तन में। आत्मविसर्जन के सब साधन रह रह दौड़ रहे थे मन में ॥

इधर क्र कामातुर खिलजी, था सरदारों में। बहक रहा मोमबसियाँ जलतीं जगमग, प्रतिबिम्बत हो इथियारों में ॥

ललित झाड़ फानूस मनोहर, हरे पीले जलते थे। हास जगह जगह पर रंग - विरंगे, जलते थे॥ चमकीले दीपक

मध्य प्रकाशित, तिमिर पड़ा था, वारों ओर सजग घेरों में। विविध रूप घर भानु छिपा था, मानो खिल्जों के डेरों में। विविध रूप घर भानु छिपा था, मानो खिल्जों के डेरों में। विविध रूप घर भानु छिपा था, मानो खिल्जों के डेरों में। विविध रूप घर रखी सुराही। ची का दीप इचर जलता था, उचर जमात जमी थी शाही॥ चील उठे दरबारी, हाँ हाँ, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। चिल्जा को छेरा। चील आहम माणिक - आहम पर शीतलपाटी विछी हुई थी। जमर शीतलता छाई थी, नीचे गुलगुल धुनी चई थी॥ चिला था मिद्रा अंगूरी, होने के प्यालों में भर भर।। चिला अति पर लेकर खंजर खर। पीता था मिद्रा अंगूरी, होने के प्यालों में भर भर।। पह ओर हिरक - थालों में प्रला - केतर - पान - सुपारी। एक ओर हिरक - थालों में परला - केतर - पान - सुपारी। एक ओर सरदारों से या वातचीत करता अविचारी॥ चिला हिर्म अपमा हाथ न डाले। चिला के स्थाना हाथ न डाले। पर हिर्म अपमा हाथ न डाले। पर हिर्म अपमा हाथ न डाले। पर हिर्म अपमा हाथ न डाले।

विधि से आधा राज बँटा हैं, मत्त सिंह की नोच सटा छैं। बार बार पर मैं कहता हैं. उससे अपना चित्त हटा छैं।।

साध्वी परम - पुनीता है वह, रामचन्द्र की सीता है वह। अधिक आपसे और मुर्ह क्या, रामायण है गीता है वह ॥

कृद आग में जल जायेगी, गिरि से गिरकर मर जायेगी। मेरा कहना मान लीजिये. पर न हाथ में वह आयेगी ॥

नभ - तारीं को ला सकते हैं, अंगारों को खा सकते हैं। गिरह बाँघ छें, मैं कहता हूँ, लेकिन उसे न पा सकते हैं॥

सुनते ही यह, अधिक क्रोध से दोनों आँखें लाल हो गईं। तुरत अलाउद्दीन कर की भौंहें तनकर काल हो गई ॥

प्रलय - मेघ सा गरज उठा वह, राजशिविर को घर समझा है। वोल उठा जो वैरी सा तू, क्या मुझको कायर समझा है।।

चाहू तो मैं अभी मृत्यु के लिए मृत्यु - सन्देश सुना दूँ। महाकाल के लिए, कही तो, फाँसी का आदेश सुना दूँ॥

अभी हवा को भी दौड़ाकर धर लूँ, धरकर मार गिराऊँ। पर्वत - सिन्धु - सिहत पृथ्वी को अपने कर पर आज उठाऊँ॥

अभी आग की देह जला दूँ, पानी में भी आग लगा दूँ। अभी चाँद सूरज को नभ से क्षण में तोड़ यहाँ पर ला दूँ॥

महासिन्धु की वेला तोडूँ, भू पर पानी - पानी कर दूँ। जल में थल में नभ में अपनी अभी कही मनमानी कर दूँ॥

बढ़ी हुई सावन भादों की गंगा की भी धार फेर दूँ। अभी कहो बैठे ही बैठे सारा यह संसार घेर लूँ॥

अभी हिमालय विनध्याचल को चूर चूरकर धूल बना दूँ। कहो सुई को रुई बना दूँ, पत्थर को भी फूल बना दूँ॥

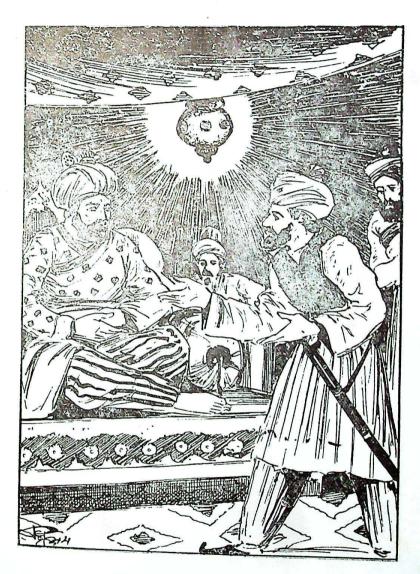

प्रलाप-भङ्ग



हिनकर - फर से हिम बरहाजँ, हिमकर से अंगार चुवाजँ। अभी कहो तो एक पूर्क से वहबानळ की आग चुहाजँ॥ नम को में पाताळ बना दूँ। अभी कहो तो नाच नचाकर सारे जग को दात बना दूँ॥ उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे पकड़ने को तो उस दिन बहु गर्व से खहु हुए थे। उसे से खहु हुए थे। उसे

की बातें गुप्तद्त सुनकर बोला, उठो गले लग जाओ। कहता था, वह नहीं मिलेगी. इस बुद्धूको भी समझाओ।।

यह लो, उँगली से निकालकर अँगूठी । फेंकी उसकी ओर दिये कनक - हीरक रेशम - पट, टोपी दी नव परंम अनूठी ॥

आओ एक लाये तो रतन रतन देर के देर उठाओ। हार लो. मणिमाला, नवल्खा मोती - हीरों से भर जाओ ॥

कहाँ पश्चिनी का प्यारा पति, कारागृह में उसे डाल हो। राणा को लिखकर एक पत्र तुरत सूचना यह निकाल दो-

तभी मुक्त होगा रावल, जब आ जायेगी स्वयं पद्मिनी: शोभित होगी. सिंहासन पर खिलजी की वन राज-सम्भिनी।।

पथिक बोला, पोंछकर आँखें सजल, आँसुओं के तरल पानी बह चले। और योगी से कहा, छू पद - कमल, तुम रको न कहीं कहानी कह चली।

जय पुजारी ने किया क्षण मीन हो, चल पड़ी दरबार की आगे कथा। स्वप्न राणा का कहा, आख्यान में शत्रु की भी सूचना की थी व्यथा ।।

विष्णु-सन्दिर, द्रुमश्राम, ( आज्ञमगढ़ )

दीपावली, 9990

### छठी चिनगारी

आन पर जो मौत से मैदान लें, गोलियों के लक्ष्य पर उर तान लें। वीरसू चित्तौड़ गढ़ के वक्ष पर जुट गये वे शत्रु के जो प्राण छं।।

म्यान में तलवार, मूँछें थीं खड़ी, दाढ़ियों के भाग दो ऐंडे हुए। ज्योति आँखों में कटारी कमर में, इस तरह सब वीर थे वैठे हुए।।

फूल जिनके महकते महमह मधुर, सुघर गुलदस्ते रखे थे लाल के। मणिरतन की ज्योति भी क्या ज्योति थी, विद्दस भिल मिल रंग में करवाल के।।

चित्र वीरों के लटकते थे कहीं, वीर प्रतिविभ्वित कहीं तलवार में। युद्ध की चित्रावली दीवाल पर, वीरता थी खेलती दरबार में ॥

बरिछयों की तीव नोकों पर कहीं शत्रुओं के शीश लटकाये गये। बैरियों के हृदय में भाले घुसा महिपाल के लाये गये।

किटत कोनों में रखी थी मूर्त्तियाँ, जो बनी थीं लाल मूँगों को अमर। रौद्र उनके वदन पर था राजता, हाथ में तलवार चाँदी की प्रखर ॥

खिल रहे थे नील परदे द्वार पर, मोतियों की झालरों से वन सुघर। डाल पर गुलचाँदनी के फूल हों, या अमित तारों भरे निश्चि के प्रहर।।

कमर में तलवार कर में दण्ड है सन्तरी प्रतिद्वार पर दो दो खड़े। देख उनको भोति भी थी काँपती, वस्त्र उनके थे विमल हीरीं जड़े ॥

संगमरमर के मनोहर मंच पर कनक - निर्मित एक सिंहासन रहा। दमकते पुखराज नग जो थे जड़े, निज प्रभा से था प्रभाकर बन रहा ॥

मृदुल उस पर एक आसन था विछा, मणिरतन के चमचमाते तार थे। वीर राणा थे खड़े उस पर अभय, लोचनों से चू रहे अंगार थे।।

क्यों न तन पर विद्यता मधु मास है ॥

चैन से अब रह न जाता एक पल ॥

कसम खाता हूँ खुदा की मान लो, तेज तलवार तड़पती म्यान में। लाल कर देंगी महीतल रक्त से, होन सकतो देर जन - बलिदान में'॥

यान में । देश - गौरव - मान के हित प्राण दें। रक्त से, मर मिटें, जब प्राण सब के उड़ चलें, उदान में ।। तब कहीं निर्जीव यह मेवाड़ दें॥

स्वप्त राणा के सुने, फिर शत्रु की सूचना सुनकर सभी चुप हो गये। दुख - पृणा से भर गये उनके हृदय, अर्ध - मृच्छित - से अचानक हो गये॥

एक योधा ने कहा, 'सब सत्य है, किन्तु क्षण भर सोच लेना चाहिए॥ फिर नियत कर तिथि भयंकर युद्ध की, बाल अरि के नोच लेना चाहिए॥

सिंह की सन्तान का यह अर्थ है,

मूर्च्छना थी एक क्षण, फिर क्रोघ से नयन से निकर्ली प्रखर चिनगारियाँ। एक स्वर में कह उठे सरदार सब, हो गर्यों क्या व्यर्थ वीर कटारियाँ। काम इतना बढ़ गया उस श्वान का, सिंहनी से ब्याह करना चाहता। राजपूतों के लिए यह मौत है, वंश का मुँह स्याह करना चाहता'॥

नीच उर में नीचता का वास है, कह रहा उसको करेगा, जान लो 1 उचित अनुचित का न उसको ज्ञान है, सूचना से शत्रु को पहचान लो ॥ बात कुछ ने मान ली, कुछ मौन थे, फिर लगी होने बहस दरबार में। एक राय न हो रहे थे वीर सब, इस लिए थी देर रण - हुंकार में।

इसिलए गढ़ को अभी कटिबद्ध हो, रण - तयारी तुरत करनी चाहिए। वीर तलवारें उठें मेदान में, अरि-रुधिर से भूमि भरनी चाहिए।। बोला वह पथिक यती है,
कुछ देर हो गयी होगी।
रानी की रतन - विरह है
सुध सकल खो गयी होगी॥

रण विचार न व्यर्थ करना चाहिए, हाथ में हथियार धरना चाहिए। सिंह-सम रण में उतरना चाहिए, मारना या स्वयं मरना चाहिए॥

रावल यदि हुंआ मुक्त होगा। बताना आख्यान देरी कर, जग माला जप होगा ॥ सताना मुझको न

वह, देर न होगी, बोला जप से क्यों घबडाते हो। आस्तिक हो, नास्तिक से क्यों, माला से दुख पाते हो॥

यदि ऐसी करोगे बात तो कथा न कइ सकता हूँ। क्षण भर भी इस आसन पर जप - हीन न रह सकता हूँ॥

कह पुजारी, यइ उठ गया जलपूत लेकर । कमण्डलु भयभीत पथिक रोका, ने शिर चलित पदों पर देकर ॥

क्षमा - याचना उसने , की गिर - गिर रो - रो चरणों पर । चल पडी कथा बलिहारी, के अश्र - कणों पर ॥ दोनों

माधव-विद्यालय, काशी

कार्त्तिकी. 9990



#### सातवीं चिनगारी

नीरव थी रात, धरा पर विधु सुधा उँडेल रहा था। नम के आँगन में हँस हँस तारों से खेल रहा था॥

श्री की मुसकान - प्रभा से गिरि पर उजियाली छायी। कण चमक रहे हीरों - से, रजनी थी दूध - नहाई॥

वह उतर गगन से आया, सरिता - सरिता सर - सर में। चाँदी - सी चमकीं लहरें, वह झूला लहर - लहर में॥

शीतल प्रकाश छाया था, उपवन पर, आशमों पर। शशि - किरणें खेल रही थीं, मेवाड़ - घवल - घामों पर।।

कुमुदों के घर रँगरिलयाँ, पर दुःख कमलों के घर क्यों। दो आँख जगत पर करता, यह अन्यायी शशधर क्यों॥ पत्तों से छन छन किरणें सोयीं तम के घेरों में। चृ गयी चाँदनी नीचे क्या तरु - तम के डेरों में॥

जल - बीच चाँदनी में ये कितने शोभित हैं बजरे। वन - बीच किस लिए बनते ये रंग - बिरंगे गजरे॥

गुथ दिए किसी ने मोती तम की उलझी अलकों में। या आँसू के कण अटके, छाया की मृदु पलकों में॥

उसके शीतल कर छू छू हँसती सुमनों की माला। अनिमेष चकोर - चकोरी, पर मलिन पद्मिनी बाला॥

अपलक मयङ्क की शोभा वह देख रही थी रानी। आकुरु छवि देख सती की हिमकर था पानी - पानी॥

हा विधना, हा क्यों मैंने हतनी सुन्दर्ता पायी! हा मेरे लिए बनी है, सुन्दर्ता ही दुखदायी।।

हा क्ये सि सुन्दर्ता ही दुखदायी।।

हा मेरे लिए बनी है, सुन्दर्ता ही दुखदायी।।

हा मेरे लिए बनी है, सुन्दर्ता ही दुखदायी।।

हा मेरे लिए बनी है, प्रवास सुन्दर्ग होती। सुन्दर्वा सुन्दर्ग होती। सुन्दर्वा सुन्दर्ग होती। सुन्दर्वा सुन्दर्ग होती। सुन्दर्वा सुन्द

•जीहरू

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

क्ष्म कहाँ से लाएँ।।

क्षम लिया वश्च अञ्चल से, करवाल करों में चमकी, दस्वार चली वन आँघी।।

चल पड़ी, जिप्पर करते ये सल विचार दरवारी।।

वह देल दासिवाँ घार्या, मिलत आँस से लाल में ही मीड़ा थी, जाने में ही मीड़ा थी, जाने में ही पीड़ा थी, जाने में ही पीड़ा थी, जान में ही पीड़ा थी, जान ने कसी ने देला, अब तक न बनी थी भू पर जिसके चरणों की रेखा, जानल की ज्वाला मर।।

र जीहरू

बैठो, मत कायर बनकर शोणित से भूमि भरो तुम ॥

पण के विचार -विनिमय में अपमान बहन का कैसे होती है । हम ताह विचार करोगे, तो किळा न रह सकता है । हम वीर - प्रसिवनी माँ का मुख खिळा न रह सकता है । हम वांच रहे मनस्त्रे ॥ जब समय न है सोने का । अब समय न है सोने का । अब समय न है सोने का । अब समय न है प्रतिपल, मेवाइ - भूमि - कण - कण से । मर मिटो आन पर अपनी, अब डरो न हिचको रण से ॥ स्वाध्ये हुम, मत कायर बनकर वैठो, योधा ते से सुम मरे हम की स्वाध्ये हम, मत कायर बनकर वैठो, योधा ते से साम के से साम की सुम का महाने के से साम की सुम मरे हम की साम की स

यदि आँख सिंहनी पर है, जम्बुक ने आज गडायी;

D<del>♦</del>D**♦D♦D♦D♦D**\$D\$D\$D♦D♦D♦D\$D**♦**D**♦**D**♦**D**♦**D**♦**D

ात क्या अधिकार, करो पर वुम क्यों हिल - डुल न रहे हो, वोलों तो क्या कहते हो । वुम किस विचार - सागर में वृत्त कह दो कि सात सौ सिखयाँ उसकी तन - पीडा को ले अपने तन पर सहती हैं । उसकी तन - पीडा को ले अपने तन पर सहती हैं । उसकी सम सहल करेगी, ले साथ सात सौ डोले । में वाया - सी लग कालों । या कालों । वह शोधित महल करेगी, ले साथ सात सौ डोले । में वाया - सी लग कालों । वह शोधित महल करेगी, ले साथ सात सौ डोले । में वाया - सी लग कालों । वापा के वीरों से हो सजित प्रत्येक सवारी । असि महिषमर्दनी - सी ले अरि - बीचा न सी लो कालें । या ही करें कहारी । यो ही करें कहारी । यो ही करें कहारी । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । यो से आत स्वर्ण से सात कारा से मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । में मुक्त करूँ क्षण भर में, कारा से अपने पित को । यो से आत सरसती, खरतर - रविकर - माला - सी । वाणी से आग बरसती, खरतर - रविकर - माला - सी । वाणी से आग बरसती, खरतर - रविकर - माला - सी ।

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

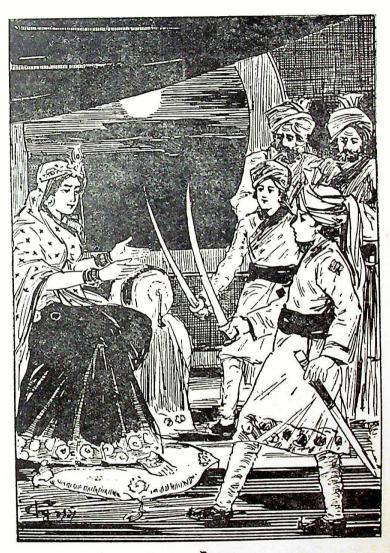

गोरा बादल गर्जन

कुछ सुना, पथिक, कुछ कह देंगे, जब कभी चाह तेरी होगी। उस सती पश्चिन में अब देरी होगी।। उस कहानी होगी।। उस कहानी होगी।। उस कहानी के लिए तुरत हे लिए तुरत हो लिए तुरत के लिए तुरत हो लिए तुरत के लिए तुरत हो लिए तुरत के लिए तुरत हो लिए तुरत हो लिए तुरत के लिए तुरत हो लिए तुरत है लिए तुरत हो लिए तुरत हो लिए तुरत हो लिए तुरत है लिए तुरत



### आठवीं चिनगारी

अन्धकार द्र था, झॉक रहा सूर था। डोलने लगे. कसल लगे॥ खोलने कोष

हो गया, गगन मगन हो मुर्ग गया। उठी. की सभा उठो ॥ मुसकरा प्रभा

घूमकर सधुप, घूम मधुप । फूछ च्यकर . रहे बिहान गूँज रहे गान थे॥

रात - तिसिर लापता. चाँद का न था पता। तुहिन - बिन्दु गत कहीं, छिप गये नखत कहीं ॥

पवन मन्द वह चला, मधु मरन्द चला । बह अधिखले खिले कुसुम, डाल पर हिले कुसुम ॥

विविध रंग - ढंग के. रूप - रंग के। विविध विहंग बोलते थे: वाल - विहग संग थे ॥

भान - कर उदित हुए, कंज खिल मुदित हुए। न्याय भी उचित हुए, कुमुद संकुचित हुए॥

बढ चला. भासमान ताप - मान बढ चला । रजत - रिशमयाँ उतर. खेलने लगीं बिखर ॥

कॉच भें खिलीं कहीं, ज्योति में मिली कहीं। में **धॅ**शीं कहीं. पंक में हॅंसीं कहीं ॥ फूल

का, जान गमन रात का, जान समय प्रात वीर पड़े; सब उछल पड़े ॥ निकल महल से

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative



डोले

## अगर, बहें चलें।

## अगर सहां हां हो।

## कांप रहां हां हो।

## सामने पहां हों।

## अगर, बहें चलें।

## अगर सहं हों।

## अगर सहं हों।

## अगर सहं हों।

## अगर सहं चलें।

## अगर सहं हों।

## अगर सहं हों।

## अगर सहं चलें।

## अगर सहं

उम अजर, बहें चलों । सर छुटकर गिरे ।
 उम जमर, बहें चलों । सर छुटकर गिरे ।
 उम जमर, बहें चलों । सर छुटकर गिरे ।
 उम निडर, बहें चलों । सर मिक दम सकी,
 आत पर चहें चलों । सर मिक दम सकी,
 आह, पिंधानी न है । पर न एक दम सकी,
 आह, पिंधानी न है । पर न एक दम सकी,
 आह, पिंधानी न है । सर मिक चलों ।
 एक देवता कहों । सह पर चलें चलों ।
 दो उसे दुरा अभी,
 मोंक दो छुरा अभी ।
 यहीं आन - बान है ।
 तक्ष्य जानकर चलों,
 दक्ष जानकर चलों,
 दक्ष जानकर चलों ।
 दम अजर, बहें चलों ।
 उम यरजता रहे ।
 तक्ष तानकर चलों ।
 तम अमर, बहें चलों ।
 तम वस्ता रहें ।
 तम

*•*ਗੈਵੰਣਾ

## अजर, बढ़ें चलों, मौन बीर हो गयें।

## अजर, बढ़ें चलों, पर स्प्रीर हो गयें।

## अजर, बढ़ें चलों, पर स्प्रीर हो गयें।

## अजन पर चढ़ें चलों।

## किर महाक्रू हैं।

## किर्मेष में।

# नवीं चिनगारी

एक पहर दिन बीत गया था. रविकी प्रखर ज्योति निखरी थी। वन-तरु-तरु के पल्लव-दल पर, जल पर, भूतल पर विखरी थी॥

खिलजी - भय से भीत बटोही अचल - पर्थों में घूम रहे थे। वाँध मुरेठे चरवाहे विरहा गा गा झुम रहे थे॥

गाय, बकरियाँ, बकरे, भैंसे, भैंस चर रही थीं झाड़ों में। तेंदुए, बाच, रीछ सब विचर रहे थे झंखाड़ों में ॥

धूल - धूसरित काले तन जल पीने के चिह्न व्यक्त थे। कर में धनुष, तीर, तरकस लिये क्रोध से भील रक्त थे।।

लकडी, कंडे, साग - पात ले देहाती नगरों में आये। लाद लादकर लदुओं पर, कुछ सौदागर गलियों में छाये ॥

सौदा दे दे ठगते जाते. गाहक का धन हरते बनिये। और सती के बारे में इङ्गित बातें करते वनिये ॥ कर

गाँवों में वेकार, जिन्हें आज खेत पर काम नहीं था। उन्हें पिदानी की चिन्ता से. नहीं था ॥ रंचमात्र आराम

खेतों की मेड़ों बैठे. पर पाँच सात मिल खलिहानों में। बातचीत करते किसान साँय - साँय फ़स-फ़ुस कानों में॥

इधर उधर मिल मिल कहते थे, जाने क्या 🕟 होनेवाला 1 3 दुर्ग - चित्तौड़ पश्चिनी आज रानी को खोनेवाला

उधर डोलियों, के आने पागल, अरि करता नर्तन्था। उसका दुख; था दूर हो गया, मुखमुद्रा में परिवर्तन था ॥

सज - बजकर जन ठीक हो गया, दर्पण में अपना मुख देखा। दाढ़ी के कुछ बाल पके थे, उतरे मुँह से झुक झुक देखा।।

कामी इतना दुखी हो गया, आँखों में भर आया पानी। अनायास ही मुख से निकला, बीती मेरी हाय जवानी॥

मूर्चिछत हो, कुछ देर सोचकर, लगा फेंकने बाल नोचकर। पथिक, खून ही खून हो गया, सारा तन-पट तून हो गया।।

प्राक्ति अँग्ठी पहनी, कामदार नव जूते पहने। वहस उठी पागल की ठठरी।।

बार वार पानी से घो घो, मुख पर मुरमित तेल लगाये। पहन गले में मुक्ता माला, तन में इतर - फुलेल लगाये॥

सज - बजकर जब ठीक हो गया, कर्षेत्र के संमुख जाकर कर्णें के अपन कर के स्वेत्र के संमुख जाकर कर के स्वेतर के संमुख जाकर कर्णें के अपन जब ठीक हो गया, प्रनः मुकुर के संमुख जाकर कर्णें के अपन जब ठीक हो गया, प्रनः मुकुर के संमुख जाकर कर के स्वेतर जाकर के स्वेतर के स्वेतर के स्वेतर जाकर के स्वेतर के स्वेतर के स्वेतर जाकर के स्वेतर के स्वेतर के स्वेतर के स्वेतर के स्वेतर के स्वेतर जाकर के स्वेतर के स्वेतर के स्वेतर जाकर के स्वेतर के स्वेतर जाकर के स्वेतर के स्वेत

पुनः मुकुर के संमुख जाकर सुषमा देखी अपने मुख की। मलिन वदन खिल उठा हर्ष से. रही न सीमा उसके सुख की ॥

एक बार फिर तन की शोभा देखी आँखें फाड़ - फाड़कर। बड़े गर्व के साथ निहारा, अंग-अंग को झाड़ - झाड़कर ॥

तभी राजकुल के दो बालक. गोरा - बादल ठीक आ गये। सोता था दरबान इसलिए, कमरे में निर्भीक आ गये।

• जिहर

उन्नत शिर कर बोला बादल, रानी एक विनय करती है। रतन-मिलन की भीख माँगती, बारबार अनुनय करती है। केबल एक घड़ी तक रानी रतन खिंह से बात करेगी। फिर आकर अपनी सुपमा से हन मिणों को मात करेगी। फिर आकर अपनी सुपमा से हन मिणों को मात करेगी। राजमहल की श्री क्षण भर को बनी रतन के लिए दीन है। राजमहल की श्री क्षण भर को बनी रतन के लिए दीन है। से चार उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सेचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सेचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सेचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सेचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह बीर मही पर कौन रह गया। सोचा के सात करते थे, महो चाह हो दिल देने की'॥ अतो देख बीर बादल को सबने कुटल कटार निहारी। फक बार किरारी भा नहारी। फक बार किरारी। से वार नहारी। फक बार किरारी। से वार नहारी।।

वीर भुजाएँ लगीं फड़कने, किन्तु न तिल भर डोल सके वे। गूँज रही थी हुंकृति मुख में, पर न रंच भी बोल सके वे॥

उर में एक रहस्य छिपाये. अपने दल में वीर आ गये। के आने से गोरा - बादल मानो सब धन गया पा गये।।

पंजर - मुक्त केसरी के सम चला रतन कारा से तत्क्षण। देखा चारों ओर कोध है, भय से काँप उठे भू-रज-कण ।।

युवक उसको डोलों में एक घुमा बाहर ले आया। तुरत आँख मारकर इसने उसकी तर-झरमुट में कुछ दिखलाया ॥

रानी को घोड़े पर देखा. रिक्त एक घोड़ा भी देखा। इङ्गित पा चढ़ गया अश्व पर, जग ने वह जोड़ा भी देखा॥

मारी रावल ने, एक एड कृदकर तीर अश्व वन गया। रानी ने मारी, एक एड घोड़ा उड़ा समीर बन गया॥

नहीं किसी ने उन दोनों को उन घोड़ों पर चढ़ते देखा। देख सके कुछ ही नर केवल, दूर क्षितिज पर रज की रेखा ॥

भाँजते दुर्ग-शिखा पर दायें बायें खड़े हो गये। घोडे ही पर हाथ मिलाकर, क्षण भर विह्वल बड़े हो गये।।

एक घड़ी के बाद क्रोध से, बुँझला उठा अचानक कामी। कहा--रतन अब क्या करता है, लाल हो गया अघ-पथ गामी ॥

तुरत कमर से असि निकालकर, बाहर निकला वह । डेरे से बढ़ा वेग से उन डोलों पर, मानो बन नाहर निकला वह।

आते देख मुद्ध खिलजी को, राजपूत तैयार हो गये। वीर कहारों के हाथों में झटके से इधियार हो गये।

बढ़कर उठा दिया वैरी ने. तुरत उहार एक डोली का। मारे डर के चीख उठा वह, गूँजा रव हर - हर बोली का ॥

हैं कि के भीतर देखा, तो चुलहिं के लिए काढ़ फण एक कराळ व्याळ वेटा है।।

मेरी जान बचा रे कोई, उळटे पैर फिरा हल्ला कर।
पाजामा सरकाता घर की ओर भगा अल्ला करा।
विखरे हुए बीर वैरी के पळक मारते वहाँ आ गये।
अपने चरतर हथियारों का राजपूत आहार पा गये।।
वोला पिक, कही आगे क्या दोनों दल में रण होगा। वीरों के शोणित में मिलत क्या गढ़ का कण कण होगा।।

मालु-मिन्दर, सारंग, काशी

### दसवीं चिनगारी

नव वसन्त के कुसुम - शरों से मार भगाया गया शिशिर। अर्धचन्द्र देकर जग के उस पार लगाया गया शिशिर।।

छिपा काल की गोदी में, जब हारा शिक्षिर वसन्त शक्त से। दोनों ऋतुओं के संगर से तरु भी तर हो गये रक्त से।।

इसीलिए जो पछव निकले, शोणित - स्नात लाल ही निकले। या तरु - तरु की डाल - डाल से बनकर ज्वलित ज्वाल ही निकले॥

जान पराजय वोर शिशिर के गाँव फ़ुँकना रंच न भूले। वही लगी है आग भयंकर, ये पलाश के फूल न फूले॥

लाल - लाल ऑखें कर कोयल, बौरे आमों की डाली पर, मधु की विजय सुनाती फिरती ; मस्त विजय थी सुरवाली पर ॥ यशोगान करते अलि गुन - गुन, इल टहनियों के झलों पर । कानों में कुछ कह जाती थीं, वैठ तितलियाँ नव फूलों पर ॥

मन्द - मन्द मलयानिल वन - वन, यश - सौरम लेकर बहता था। सबसे मिलकर नव वसन्त के गौरव की गाथा कहता था।।

केवल पिक के ही न, विजय पर सभी खर्गों के गान सुरीले। वन - उपवन भर देते गा - गा, डाल - डाल पर गायन गीले॥

उघर मृतुल मधु की दोपहरी गूँज रही थी विद्दग-गान से। इघर कहारों की तलवारें निकल रही थीं ग्यान-ग्यान से॥

परदे उठे सूरमे निकले, मानो निकले सिंह माँद से। दशो दिशाएँ थरथर काँपीं, हर - हर के हुंकार - नाद से॥

एक साथ ही सिंहनाद कर बोल दिया घावा डेरीं पर। आग वरहते लगी अचानक, खिलजी के निर्देश घेरों पर ॥

अरि की आँखें तलवारों की चकाचौंध से मन्द हो गयीं। हर - हर की उदाम बोलियाँ नभ तक और वुलन्द हो गर्थी ॥

क्षण भर तक तो वैरी - सेना, थिकत - चिक्तत - भी रही देखती। और रही व्याकुल आँखों से लाल रक्त से मही देखती ॥

किन्तु दूसरे ही क्षण उनकी तलवारें शिर काट रही थीं। रुण्ड - मुण्ड से समर - मेदिनी, नाच - नाचकर पाट रही थीं ॥

जहाँ एक क्षण पहले मंगल-गान - कृत्य होनेवाला था। कौन जानता, वहाँ मृत्यु का भयद नृत्य होनेवाला था॥

पतझड़ के पत्ते तरु से, शिर घड़ से अलग हुए जाते थे। अरावली - से अचल सूरमे, जड़ से विलग हुए जाते थे।।

योघा भालों की नोकों पर. सने खून से जीभ निकाले। निकली आँखों से भय भर - भर, विकल भर रहे थे मतवाले॥

खून फेंकता मुँह से कोई, आँखें अलग निकल आई थीं। वीर बरछियाँ निगल रही थीं, जो सौ बार निगल आई थीं ॥

भगा कटार चुराकर उर में, दो डग भी न भागने पाया। वीर तडपकर वहीं सो गया, उसे किसी ने नहीं जगाया ॥

वीर राजपूर्ती की टोली, आँख मूँद, कर वार रही थी। कभी दुरा, तो कभी दुधारी, कभी निकाल कटार रही थी।

खून वैरियों का करने से खून चढ़ गया था वीरों पर। हिंसा से आँखें जलती थीं, जय सवार थी रणधीरों पर ॥

कभी कभी आगे पीछे हो, गोरा - बादल पिल पड़ते थे। देख पैंतरे उन दोनों के, अरि - सेनानी हिल पड़ते थे॥

<mark>/O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢O¢</mark>

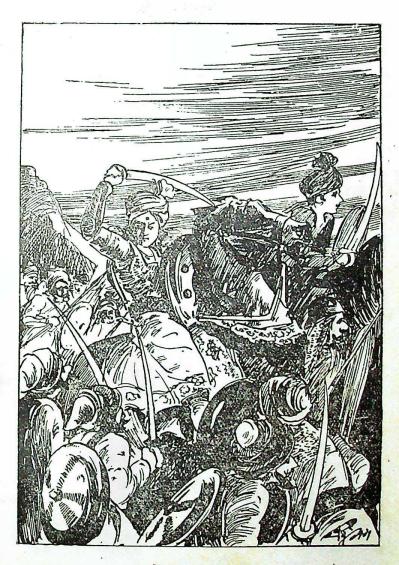

गोरा वादल का युद्ध

दोनों आँखें लाल हो गर्यी, लगी क्रोध से काया जलने ॥

गिरी सवारों पर विजली - सी, गोरा की करवाल - कुमारी।।

गरम - गरम शोणित पी - पोकर, वमन सवारों पर करती थी । तो भी नहीं सवार - रक्त से, उदर - दरी उसकी भरती थी । स्वी वाधन - सी िगरती थी । हतनी थी तेशक, पेर के बिना रक्त - सिरता तिरती थी । जान उसी की बची युद्ध से, जिसमें भगकर जान बचायो । जोरों ने तो रण करने से अपनी मरकर जान बचायो । जोरों ने तो रण करने से अपनी मरकर जान बचायो । मिरे शत्रुओं के शत कोड़े, अंगुल भर बढ़ सके न चोड़े । गोरा की तल्वार - चोट से साथ सवारों के तन छोड़े ॥ र्थे चार कर हमें प्राप्त का दल आया । देख अकेंडा ही गोरा को शिर उतारता बादल आया । पियक, पिता वस्त की वही प्रतिशा उस दिन वाली । आज समने ही दोनों के अहहास करती मत्रवाली ॥ वस्तार भू चूम रही थीं ॥ आज सामने ही दोनों के अहहास करती मत्रवाली ॥ वस्तार भू चूम रही थीं ॥ इत्त चूम स्तार भू चूम रही थीं ॥ इत्त चूम स्तार भू चूम रही थीं ॥ अहहास करती मत्रवाली ॥ वस्तार भू चूम रही थीं ॥ इत्त चूम स्तार भू चूम स्तार थी ॥ इत्त चूम स्तार भू चूम स्तार थी ॥ इत्त च

पक थो रही रक्त, दूसरी कर्तन में बेजोड़ लगी थी। कीन काटती अधिक गर्जो को , कभी इस्ती उतरा जातीं। वैरी - दल के रुधिर - सिन्धु में, और कभी इस्ती रह जातीं॥ पक इंडलिंग सिन हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी का मित्र तुरंगम , मरकर एक निहान हो गया। पक पड़ी को निहें को चले चीरने कोर कोर हो थी। पर उसकी दोनों तल्लार दो तहिंदों - सी तह्य रहो थीं। मत्त मतन्तों उठीं रुधिर के नद में कूद नहाकर आर्थी। पर उसकी दोनों तल्लार पहार थी। पर उसकी दोनों तल्लार हो थी। पर उसकी दोनों तल्लार हो थीं। मत्त मतन्तों पर गिर - गिरकर , प्राण बराबर हहुए रही थीं। पत्र नहाकर आर्थी। उसके कर्कश कर - प्रहार से सिरं - श्रुखला तह से टूटी। उसके कर्कश कर - प्रहार से साने पहार पहार से साने पत्र से साने पहार पहार से साने पत्र से साने पहार था। साने हा तम के घेरों में प्राची का दिनराज पहा था। साने हा तमर हो जाता। हिस्से सल्य हो जाता। हिस्से सल्य पढ़ों को तमर हो जाता। हिस्से सल्य पढ़ों को तमर हो जाता। हिस्से सल्य हो जाता।

तुण्ड उड़ाया, श्रण्ड काटकर पुँछ काटकर मुण्ड उडाया। तलवारों से अपनी खरतर छपछप विकल वितुण्ड उड़ाया ॥

मर - मर समर मतङ्ग गिरे या नम के बादल घिरे धरा पर। या हिल - हिल भूचाल - वेग से काले पर्वत गिरे धरा पर।।

अङ्ग - अङ्ग पर थका वीर का . जीवन - स्वर का ताल आगया। तर - तर चटा पसीना तन से . गोरा का भी काल आ गया॥

हॅफर - हफर वह हाँफ रहा था, गरम रक्त बह रहा व्रणीं से। उसके नीचे की जमीन भी भींग रही थी स्वेद-कणों से ॥

वीर साँस लेने को ठहरा, साँसों से संसार भर गया। तब तंक अहि के सददा किसी का बाण कलेजा पार कर गया ॥

मूर्न्छित होकर गिरा धरा पर, करते अरि धाये। कोलाइल वीर पर चेतना - हीन मुक सबने सब इथियार चलाये ॥

साथ ही गिरीं साथ सौ - सौ तलवारें। रक्त - कलित गोरा के तन पर बरछों की अगणित फुफकारें॥

पहले चोटी काट दी लोथों से भू पाट दी निर्दयता से प्राणहीन की बोटी - बोटी काट दी गई॥

निकली बोटी - बोटी से ध्वनि, मिटो जवानो, सती - मान पर। वीर, मर मिटो आन - बान पर, वीर, सर मिटो स्वाभिमान पर ॥

अजर - अमर है गोरा मरकर, बसा हुआ जग के प्राणों में। उसकी कथा कही जाती है, अय तक गढ़ के पाषाणों में ॥

पथिक, रुधिर रो लथपथ बादल , गोरा की विधवा से बोला-चाची, चाचा के सङ्गर भय से खिलजी का दल डोला ॥

शीश खेत की तरह काटकर अपना असि - जौइर दिखलाया । शव - शय्या पर स्वयं सो गये, नहीं जागते बहुत जगाया ॥

# ग्यारहवीं चिनगारी

मधुऋतु का खून - खराबा, वह कुहू - कुहू की बोली। वीरों वैरो - दल से का वह मस्त खेलना होली॥

तर - तरु पर पक्षी - ऋन्दन , मधुपों का गुन - गुन रोना। गोरा की विरद्द - व्यथा से गढ़ का शिर धुन - धुन रोना ॥

सह सका न मधु का शासन, आतप ने आँखें खोर्ली। सूख गये फूटों के, मुख से लितकाएँ डोलीं॥ भय

आँघी - ॡ चली, बवण्डर रज - व्यूह बनाकर धाये। फल - भार - विनत वन के तर , भू पर झकझोर गिराये॥

पीले - पीले आमों के, काले - काले जामुन के फल गिरे, लूटने दौड़े लडके रव सुन के उनके॥

फल लूट - लूटकर खाये, लेकिन जलहीन अभागे। लाचार बगीचे से पानी पानी कह भागे ॥

गज - मस्तक - से कटहल - फल. डालों पर लटक रहे थे। पानी के लिए बटोही तालों पर भटक रहे थे॥

पथ के तक ठूँठ खड़े थे, लू - लपटों से जल - जलकर। गन्दे पानी पीते थे. पशु नदियों में इल - इलकर ॥

टेढी रेखाओं - सी थीं. निदयाँ सब पेट खलाये। कुछ ही ढबरों में ढबरे से थीं मान बचाये ॥ जल

रह गया नाम को ही था, गंगा - यमुना में पानी। सरयू के रेतों में ऑधी **ਤ**ਠਰੀ

## पर धन इस गरमी की गरमी निकलने आये। जाने कितना पथ चलकर , सन्देश किसी के लाये॥ जाने कितना पथ चलकर , सन्देश किसी के लाये॥ जाने कितना पथ चलकर , सन्देश किसी के लाये॥ जाने कितना पथ चलकर , सन्देश किसी के लाये॥ नाना न ताप देने से , बादल पर बादल आये। माना न ताप देने से , बादल पर बादल आये। माना न ताप देने से , बादल पर बादल आये। मारि - सार पर खेतों पर , इरहर पानी वरसाये।। फिर्स्की थीं आहें किसने , क्रिक्की थीं आह

संहात देने को आँचल कह - कह निशुरात आरे हों। यह नया, चयों दीप - शिया पर शिया पर शिया पर का के सुरमुट में सरने का उन्हें न हुल था, केवल वियोग की पीड़ा। परयक्ष शामने उनके, विशे सका पहुजा की, प्रत्यक्ष शामने उनके, विशे सका वहाँ पर पानी के पीद डोले॥ प्रत्यक्ष शामने उनके, विशे सका वहाँ पर पानी, घोरों से पर उटाये॥ की न कहाँ पर होगा। पाय शेते ही बीता, को न मोगा। हिल गया कहाँ पर पानी, घोरे से पर उटाये॥ की न कहाँ पर होगा। पाय शेते ही बीता, लो शालों से आँस, हरहार हम मूँद पिश्तनी रानी जी जोती थी मर - मर॥ पाय के ही बिना कँपाय॥ में स्वर्ण पाने जी जोती थी मर - मर॥ यह के ही बिना कँपाय॥ यह के ही बिना कँपाय॥ वहरूल थी, उर में पित - राग खिला थी, यह न हुल थे। यह ने से पीछ न आँसे पानी के पीछ मुलें से पीछ - पीछ पूर्ण से पीछ - पाछ पाये। यह के ही बिना कँपाय॥ यह न हुल थे। यह न सात रान भी रोता। यह न से पिछ में से पीत न सात सात सात भी रोता। यह न से पिछ में से पीत सात सात सात मी रोता। यह न से पिछ से सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न से ह लां में ॥ यह न के न सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न के न सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न के न सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न के न सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न से ह लां में ॥ यह न से सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न से सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न से सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न से सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न से सारा गढ़ पीड़ित होता॥ यह न सक रहे लां में ॥ यह न सक

के उन खेतों मेड़ों पर के दल विखरे थे॥ फूलॉ

हो जाते हग जिधर उभर हो हरियाली । हरियाली फल - भार - झकी सरसों पौदों की डाली - डाली ॥

बाँधे. गमछे की पगड़ी मुँह - बीच भुने साठी ले. कभी खड़ा डाँड़ों पर ले, होता किसान लाठी

ऑसं हँस देती थीं, आनन्द - मगन हो जाता : मेड़ बैठे देर कुछ पर विरही बिरहा गाता ॥ का

हिम लिये हवा बहती थी, छोटा दिन हुआ सिकुड़कर। लम्बी कुछ रात बना दी.

दिन रात धुएँ ने उड़कर ॥

से रजनी, रानी के दुख ओसों के मिस रोती थी। वह गन्ने के पछो को आँसू - जल घोती थी।। से

्र तिसी के खेत रें उन्हे पोंछता सूरज, नित कवि, और व्यथा कुछ लिख रे ॥

> दुर्बल पटहीन देख को नम की छाती फटती थी। कौडें - समीप पत्तीं पर, भूखे ही निशि कटती थी ॥

में सौ - सौ चीरें, कुर्ते सुई न डोरा। सीने को का साथी. जाडे के दिन का पोरा॥ कुछ कोदो हा,

डंकों - सी बीछी के शत दहलाती। तर - डाल पात शर - सद्दश ह्वा **ज**ब चलती कॅपाती ॥ गढ की भी देह

अञ्चल में रानी तब हा, अपना मुँह ढँक लेती थी। कुछ देर सिसकियाँ भर - भर हा हन्त ! विलप लेती थी॥

कभी कभी कोने में वह प्रभु से विनती करती थी। मूर्चिछत जाती, होती. **उठ** प्रतिक्षण जीती मरती थी ॥

प्रमु, व अन्तर्यामी है, व मता प्रमु, व ने दे हैं। क्ष्य मेरा। किस क्यों देरी होती है, अधुरों ने मुझको घेग।। सहको मेरी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, मुझको भी मिट जाने दे।। अव्यायी जाग के जपर, जान स्वार्थ यह मेरा तन है। अर्थ जन्म का मरना है। जा मुझ के मी मरना है। जा मुझ के मी मरना है, जा मुझ के मी मरना है। जा मुझ के मा मरना है। जा मुझ के मा मरना है।। जा मुझ के मा मरना है।। जा मुझ के मुझ के मा मरना है। जा मुझ के मा मा मुझ के मा मरना है। जा मुझ के मुझ के मा मरना है। जा म

₱○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥○♥□**♦○♥○♥○♥□♥□♥○**♥○₡ **●○**♥○♥○ ▼

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ><br>2<br>5 Q\$Q\$Q\$Q\$ &∩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>♦ 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90</b>                                       |
| पर रतन विरह के दुख स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ० ने होग हाला                                                                               |
| फिर हुई पश्चिनी मूच्छित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विल्ला न वर्स डाला।                                                                         |
| तत्काल वहाँ पागल - सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 113                                                                                      |
| े आ गया स्तन व्याकुल - चित <b>ा</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भूतों ने डेरा डाला।।                                                                        |
| र्र<br>देखा उदास स्वामी को,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पर हाँ, यह कह देता हूँ,                                                                     |
| जब उसकी मूर्च्छ हूटी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रावल डग भर न हिलेगा।                                                                        |
| हा, रानी की आँखों से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उस नीच अधम पापी को                                                                          |
| तत्काल वहाँ पागल - सा आ गया रतन व्याकुल - चित ॥ देखा उदास स्वामी को , जब उसकी मृच्छी ह्रूटी। हा, रानी की आँखों से ऑस् की धारा फूटी॥ झलके जलकण आँस् के , पित के भी हम - कोनों में। दोनों के उर में ज्वाला , पीड़ा उठती दोनों में॥ धण भर तक रोकर पित ने पत्ती - आँखों को खोला। रानी को गोदी में ले, रोते ही रोते बोला— जितना मिलना है मिल लो, जितना रोना है रो लो। वैभव के सुख - सपनों को | उस नीच अधम पापी को<br>तेरा दर्शन न मिलेगा॥                                                  |
| ै<br>९ झलके जलकण आँसू के,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मेरे मरने के पहले                                                                           |
| र्वे पति के भी दृग-कोनों में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अभिमान न मर सकता है।                                                                        |
| े<br>दोनों के उर में ज्वाला,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मेरे मिटने के पहले                                                                          |
| ्रै पीड़ा उठती दोनों में <b>॥</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सम्मान न मिट सकता है।।                                                                      |
| क्षण भर तक रोकर पति ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र<br>इसल्पिः मुझे स्त्रीकृति दो,                                                            |
| पत्नी-आँखों को खोला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | में राजग करूँ वीरों को।                                                                     |
| रानी को गोदी में छे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रक्षा - हित मिटनेवाले,                                                                      |
| रोते ही रोते बोला—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गढ़ के उन रणधीरों को।।                                                                      |
| जितना मिछना है मिछ हो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ्र<br>घायल हरिणी - सी रानी,                                                                 |
| जितना रोना है रो हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ्राचित्रस्य भगी वर्षेत्रे ने                                                                |
| वैभव के सुख - सपनों को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | घायल हरिणी - सी रानी,<br>हा ! विकल भरी आँखों से<br>रह गई देखती पति को                       |
| आँसू के जल से धो लो।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रह गई देखती पति को,                                                                         |
| ) नाम, मंबर चंबाला। )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अपना उघरा आखा स ॥ 💍                                                                         |
| इम दोनों के खिलने का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उस विवश देखने कात 🎗                                                                         |
| वह मलय मिले न मिले अन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कवि. क्या वर्णन करता है।                                                                    |
| हम दोनों के भिलने का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बेकार लेखनी से त                                                                            |
| क्षण समय मिले न मिले अव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अपनी उघरी आखी है। है उस विवश देखने का त् कि कि का त् कि |
| C+C+C+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000000000000000000000000000000000000000                                                     |
| आँस् के जल से धो लो।।  हम दोनों के खिलने का  वह मलय मिले न मिले अव।  हम दोनों के भिलने का  क्षण समय मिले न मिले अव।।  ००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                | 89                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |

पति चला गया कह - सुनकर, रो-रोकर शिर धुन - धुनकर । रही थी रानी. पर देख जाने पर भी पति गुनकर।।

सकी न ₹ह रानी कातर, साइस उर में भर आया। उस पतिवता के तन में सौ रवि का तेज समाया।।

उस महाश्रन्य में मानो के दर्शन होते थे। पति ऑखें तो रोती ही ર્થી. तन - मन भी तो रोते थे।।

युग - युग की सोई हिंसा. तन - रोम - रोम से जागी। धीरे से पूछ दबाकर कातरता भागी।। सारी

हा! उसी तरह पहरों तक, वह पडी रही अवनी पर। में चञ्चलता आयी, तन वह उठी खेलकर जी पर।।

क्षण - क्षण अधरों का कम्पन, क्षण - क्षण भावों का नर्त्तन। क्षण-क्षण मुख की मुद्रा का परिवर्त्तन ॥ परिवर्त्तन पर

खिड़की से गढ़ के नीचे. फूली आँखों से देखा। थी खिंची मनुज - मुण्डों की काली - सी भैरव रेखा ॥

तप्त लोहे - से, भुजदण्ड ऑखों से । अङ्गार चुए समीप उड़ती, पति के पर पाँखों से ॥ लाचार रही

मिटने को और मिटाने को बड़ी थी। सेना सजग उन अगणित इथियारों में मुँइ बाये मौत खड़ी थी।।

फिर भी पाँवों की गति में, · ऑंधी की थी गति आई I पति - पास चली एकाकी, काली - सी ले अगड़ाई ॥

पर धण भर में ही रानी, स्वामी के पास खड़ी थी।

पत सथ समर - साहस की दीक्षा दे रही बड़ी थी॥

गड़ के वासी तो पहले से मर मिटने को कटिबद्ध रहे।
विसे - उर - शोणित पीने को उनके बरछे सकद्ध रहे॥

मातु मन्दिर, सारंग, काशी।

पर क्षण भर के सन्दर्भ से पाया चली अविराम गित से ॥

मातु मन्दिर, सारंग, काशी।

पर क्षण भर के सन्दर्भ से प्राया चली अविराम गित से ॥

मातु मन्दिर, सारंग, काशी।

पर क्षण भर के सन्दर्भ से प्राया चली अविराम गित से ॥

मातु मन्दिर, सारंग, काशी।

पर क्षण भर के सन्दर्भ से ।

प्राया चली अविराम गित से ॥

सर मिटने को कटिबद्ध रहे ।

वीर रानी की कथा में रस बरसता था विपति से ॥

मातु मन्दिर, सारंग, काशी।

पर क्षण भर में ही रानी, की कथा में रस बरसता था विपति से ॥

मातु मन्दिर, सारंग, काशी।

क्षण प्राया चली अविराम गित से ॥

सार् मन्दिर, सारंग, काशी।

क्षण प्राया चली अविराम गित से ॥

सार् मन्दिर, प्राया चली अविराम गित से ॥

सार्या, काशी।

# बारहवीं चिनगारी

रात आधी हो रही थी, मौन दुनिया सो रही थी। मोतियों के तरल दाने नियति तृण पर बो रही थी।।

घन कुहासा पड़ रहा था, छिप गये तारे सुधाकर। रात मानो सो गयी थी, दीप आँचल से बुझाकर॥

नियति के हम चाँद - सूरज, तिमिर - पलकों में छिपे थे। गिरि - सरोवर सजल तर - दल सघन अलकों में छिपे थे॥

छा रही निस्तब्धता थी, श्रीगुरीं के बन्द गायन। हो रहा था आज गढ़ पर बीर - साहस का पलायन॥

देख गढ़ का शिथिल साहस, पिद्मिनी का गान गूँजा। साथ ही गढ़ के दृदय में देश का अभिमान गूँजा॥ वीर गढ़ पर वीर नगरी, इक रही पर आज पगरी। प्राण - रुदन जगा रहा है, वीरते, तू आज जग री॥

परिचिता मेवाड़ से है, परिचिता इस प्राण से है, परिचिता तू देश के प्रत्येक कण - पाषाण से है॥

परिचिता त् गुहिल - वंशज क्षत्रियों के बाण से हैं। परिचिता खरतर भथक्कर राजपूत - कृपाण से हैं॥

सहचरी वरदान की है,

त् सखी बलिदान की है।

एक ही सहयोगिनी त्

दुर्ग के अभिमान की है॥

घोर दानवता - विपिन में,
क्रूर दावां - सी सुल्ग री।
वीर गढ़ पर वीर नगरी,
हुक रही पर आज पगरी॥

जिस तरह रावण - निधन - हित
जग उठी थी राम - उर में ।
गौत वनकर कंस की त्
जिस तरह घनश्याम - उर में ।
गौत वनकर कंस की त्
जा ज्यों के हृदय में
आज वैसे ही समा जा।
फूँक दे अरि - व्यूह आँखों
में चिता ले आज आज आज ॥
प्राण हाथों पर लिये हैं,
गाँ से गस्तक उठाये।
जान सकती आन चाहे,
आन पर ही जान जाये॥
प्र्ल - मिट्टी की सखी त्,
पश्चिमी के हृदय लगरी।
वीर गढ़ पर बीर नगरी,
ह्यक रही पर आज पगरी॥
जिस तरह पनगरी,
ह्यक रही पर आज पगरी॥
जिस के ह्यक लगरी।
वीर गढ़ पर बीर नगरी,
ह्यक रही पर आज पगरी॥
जिस के ह्यक लगरी।
वीर गढ़ पर बीर नगरी,
ह्यक रही पर आज पगरी॥
जिस के ह्यक लगरी।
वीर गढ़ पर बीर नगरी,
ह्यक रही पर आज पगरी॥
जिस के ह्यक लगरी।
वीर गढ़ पर बीर नगरी,
ह्यक रही पर आज पगरी॥
जिस के ह्यक लगरी।
वीर गढ़ पर बीर नगरी,
ह्यक रही पर आज पगरी॥
जिस के ह्यक हो पर जो के।
तीव तल्लारें विकल थीं,
जिपक होशा उतारने की।
सें भेरी बहा त्।।
जिस के ह्यक हो से विरां से लड़ रहे थे।
सें भेरी न्यूह पर चढ़ वाढ़ सहरा उमक रहे थे॥

पक्ष श्रार अमर मृतों से विराय पर रही थी। विराय पर रही थी। विराय पर निकट रही थी। विराय जोहें मीन जलती। विराय जोहें मीन जलती। विराय जोहें मीन जलती। विराय पर तिमा भारकर। पर कथा पर कत तम मो सो पर कथा पर कत तम मो सो मारकर। वह सजाया जा रहा था। विषय के बहे दो डम करे, फिर माजते करवाल कर में। अप्रसर चेतन हुए तो कथा हुय, ले सतन, उसको हुय उम्मत्त रण में। विषय अंगल भी बहा दे। विषय के अंगल भी बहा दे।

मधु रतन के लोम से पित्रत के लं पित्रत के पित्रत के लं पित्रत के पित्रत

'जैहिंरा

लिपटे एक दूसरे से, जैसे जंगल के नाहर। हृदय रुधिरस्रावी निकले, सैनिक के तन के बाहर।

कोई घायल घूम गिरा,
कोई योधा झूम गिरा।
कोई दुर्जय सेनानी
हिथयारों को चूम गिरा॥

तलवारों की चोटों से लहू - छुहान हुआ कोई। भालों के बिँध जाने से गिर वेजान हुआ कोई॥

आँखें फूटीं, अन्ध लड़े , शिर कट गये, कवन्ध लड़े । घमामान - कोलाहल में रणधीरीं के कन्ध लड़े ॥

क्षण लड़ गये कपालों से, क्षण नङ्गी करवालों से। क्षण भर बरछे-भालों से, प्राण बचाये ढालों से।।

वैरी - दल ने दंखा जब राजपूत बढ़ते आते। गरज - गरज पग - पग निर्मय नाहर - से चढ़ते आते।। तय साइस के साथ अड़ी, किलजी - सेना रण - माती। तय रात - रात बन्दूकों से चलीं गोलियाँ मन्नाती।।

बरछे भाले तलवारों से लोहा हेने वाले। पुस्तैनी से उनसे ही, शिर हेने देने वाले।।

क्षण भर तो रुक गये विवश , फिर न रुक सके मतवाले । मर - मर मिट - मिट बढ़ें अभय , विजय - मन्त्र पढ़ने बाले ॥

सती सामने दीन बनी, इससे तन की चाह न की। गढ़ की रक्षा के आगे प्राणों की परवाह न की।।

तिल - तिल बढ़ने लगे वहाँ, हर - हर पढ़ने लगे वहाँ। बोल - बोल जय काली की, मर - मर कढ़ने लगे वहाँ॥

सन - सन गोली आती थी, सीने में घुस जाती थी। राजपूत - सेना तो भी आगे पैर बढ़ाती थी।।

## स्वति के विकल मार्था अङ्ग - अङ्ग से शोणित के प्राण्य स्वति के त्रियों के त्रियों के त्रियों के त्रियों के त्रियों के त्रिये विकल ने त्रियं के त्रियों के त्रियों के त्रियों के त्रियों के त्रियं विवति के त्रियों के त्रियं विवति के त्रियं विवति के त्रियं के त्रियं के त्रियं विवति के त्रियं विवत्ति विवत्ति विवत्ति के त्रियं विवत्ति विवत्ति

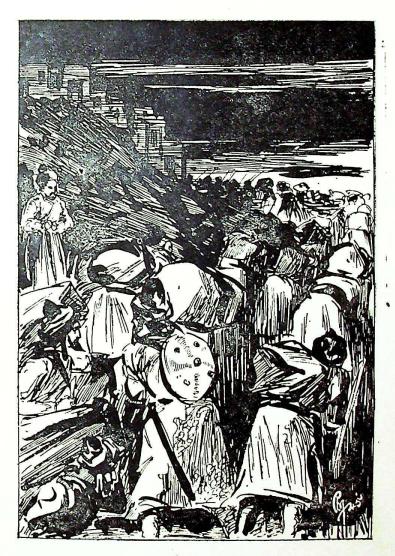

चित्तौड़ का ध्वंस

पाठक, तुम भी साथ रहो , जहाँ पिथक जाये, जाओ । पर आगे की दुखद कथा , पदने का साहस लाओ ।। चिथे ते कर तरज रहीं ।। चिथे ताकर नम को भी , चिथे ताकर नम ने भी , चिथे ताकर ने लो भवन , गढ़ का दिवे ताकर नहीं । चिथे ताकर ने लो भवन , गढ़ का दिवे ताकर नहीं ने । चिथे ताकर ने लो भवन , गढ़ का दिवे ताकर ने लो ने भाग , चुर्म ने निकर्ण वालरीन हुआ । जिथे ताकर ने लो भाग , चुर्म ने विकल वलहीन हुआ । जिथे ते ने निवेयन ॥ चिथे ते निवेयन ॥ चिथे ते निवेयन ॥ चिथे ते निवेयन । चिथे ते निवेयन मान त्रियेयन ॥ चिथे ते निवेयन मान त्रियेयन ॥ चिथे ते निवेयन मान त्रियेयन ॥ चिथे ते निवेयन ने निवेयन निवेयन निवेयन ने निवेयन निवेयन निवेयन ने निवेयन निवे

डग - डग डोल रहा था गढ़, पर कोई भूडोल न था॥

निर्दयता से खेल रही, मौत रक्त से होली થી ||

जंजीरों में कसे हुए जल - जलकर मातंग मरे। आगे - पीछे बंधे हुए, ञ्चलसे खड़े तुरंग मरे॥

चीख रही थी मानवता, पर कोई सुनता न रहा। रोंदं रही थी दानवता, शिर कोई धुनता न रहा॥

गोले गिरे फटे गढ़ पर, धूल - साथ ही धूम उड़े। गोले गिरे हिले आलय, एक बार भू चूम उड़े।।

युग - युग से पूजा लेने-वाली गढ़ की काली भी। भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुन्तल वाली भी॥

अपने विह्नल लैक को पिलाती गाय मरी। दूघ अपने पुलकित छौने के साथ मृगी असहाय मरी॥ ध्वंस हो गया वीर नगर गढ निर्जीव मसान हुआ । भीषण गोलावारी से दुर्ग - शिखर ;सुनसान हुआ ॥

जिसके विमल दूघ से ही, सन्तत मख का चर बनता। के साथ यज्ञमण्डप उस कामधेनु का था न पता ॥

बीच - बीच में कभी - कभी, देख दुर्दशा अरि निर्दय। ताली दे-दे हा-हा-हा, हॅंस भी पड़ता था निर्भय ॥



## चौदहवीं चिनगारी

भागती निशि जा रही थी पात को, हो गया था डर नगर को रात को। काँवता था गगन, भूतल व्यय था, मात करतीं गोलियाँ बरसात को ।।

रात भर तोपें गरजती ही रहीं. धूल-से उड़ते रहे गढ़ के भवन। फटते गोले बमकती आग थी, पात के सम जल रहे थे मनुज-तन ।।

किरण फूटी, प्रात आया बिल्खता, नभ खगों की रुदन-ध्वनि से भर गया। तोप - गर्जन रुदन - रव के सामने रुक गया, पर काम अपना कर गया।।

दुर्ग शोणित से नहा - सा था गया, वीथियों में रक्त के नाले बहे। रुधिर की कल्लोलिनी में बाद थी, खेद, तो भी शत्र - मुख काले रहे ॥

वीर गढ़ वह गेह-गिरि-सा था हुआ, सुनहली किरणें पडीं उस पर सभय। एक छवि वह भी हुई उस दुर्ग की, देख जिसको काँप जाता था हृदय ॥ गगनचुम्बी शिखर रवि के यान को, रोकने के हित खड़ा था आज क्या ? सूर्य - कुल का दुर्ग इतना व्यम क्यों, सोंपना था सूर्यवंशी ताज क्या ॥

दुर्ग पर सन्ध्या किसी जन ने न की, हा, न पितरों के लिए तर्पण हुए। आज सदा:मृत पुरामृत के लिए, आँसुओं के वारि ही अर्पण हुए ॥

मन्दिरों की आज पूजा बन्द थी, इसलिए कि कहीं न उनका था पता। आरती किस देव की हो, देव ही जब दुखी हो, हो गये थे लापता ॥

बीत पायी थी न वेला पात की, खँडहरों से शेष जब निकले दुखी। मथ रहा था एक हाहाकार उर, आज सबकी वेदना थी बहुमुखी।

फाटकों के बन्द लौइ - किवाड थे. इसलिए वैरी न भीतर आ सके। द्वार दृढ़ दुर्भेद्य इतने थे कि वे आज दिन भर में न तोड़े जा सके ॥

हसिलए सब एक टीले पर जुटे, अब न बह पहला लिलत दरबार था। नारियों भी थीं नरों के साथ ही, सामने हँसता कुटिल संसार था। वेदना से अधमरे - से हो रहे, मीन मूर्न्छित विनत मन मारे सकल ॥ माइयों की सामने लायें पड़ीं, फिर मला रावें न वे तो क्या करें। क्या न रोता सेयें १ यदि होता बहाँ, प्रिक, हम भी आन पर कैसे मरें॥ पर बदन पर एक ज्योति विराजती, आन-बान सतीख - रखा की अमल। परिजनों के शोक से तो व्यप्न थे। परिजनों के शोक से तो व्यप्न थे। परिजनों के शोक से तो व्यप्न थे। अब न जीवन की उन्हें परवाह थी, गरल सम तन में भिने परिताप थे॥ विराज तो सेयों के साथ तब तक पश्चिमी, तस जन जन पर घटा-सी छा गयी। विराज, ज्य अमागिन, जय सदा। विस्ता था हाल छवि के साथ ही, नविरह के गीत गाती आ गयी॥ किस तरह किस ओर आज बहें किस थारे, नविरह के गीत गाती आ गयी॥ किस तरह किस ओर आज बहें किस थारे, नविरह के गीत गाती आ गयी॥ किस तरह किस ओर आज बहें किस थारे, नविरह के गीत गाती आ गयी॥ किस तरह किस ओर आज बहें किस थारे, नविरह के गीत गाती आ गयी॥ किस तरह किस ओर आज बहें किस थारे, किस तरह किस ओर आज बहें किस थारे, नविरह के गीत गाती आ गयी॥ विराज के किस तरह किस ओर आज बहें किस थारे। नविरह के गीत गाती आ गयी॥

पतिवता पति के पदों की धूलि ले, और मन ही मन उन्हीं का ध्यान कर। देख अपने प्राणियों को कह उठी, धन्य हो तुम डट गये अभिमान पर ।।

हृदय से चिन्ता निकाली, फेंक दो, एक साहस और करना है तुम्हें। हृदय में उत्साह भर ली, बढ चली, एक सागर और तरना है तुम्हें।।

यह तुम्हारा त्याग युग - युग तक अमर, दुर्ग पर अनुराग युग-युग तक अमर। वंश - गौरव को बचाने के लिए, यह तुम्हारा याग युग - युग तक अमर।।

राजपूतों के लिए तो युद्ध ही, शिवपुरी वाराणसी कैलास है। स्बर्ग तक सीढ़ी लगा दो दुर्ग से, साथ ही अब चल रहा रनिवास है।।

मुक्ति आगे से बुलाती है तुम्हें, नरक मुँह बाये सजग पीछे खडा। अब बताओं तो करोगे क्या भला, मुक्ति - हित दोगे न क्या जीवन लड़ा।।

दुर्ग की रक्षा न हो सकती कभी, वैरियों का व्यूह क्या कट जायगा। तनिक सोचो तो महासागर भला, एक मुद्री धूछ से पट जायगा ।।

बिपति में कोई न साथी हो सका, हाथ के हथियार हैं रूठे हुए। रोम तन के भी गड़े काँटे हुए, आज देवी - देवता झूठे हुए ॥

अन्न के भण्डार पर गोले गिरे. अव न खाने के लिए सामान है। जल रहा खलिहान - सा यह दुर्ग है, हाय, रहने के लिए न मकान है।।

दीप सन्दिर का किसी के बुझ गया, प्राण का धन चूर कितनों के यहाँ। लाल गोदी से किसी का छिन गया, धुल गये सिन्दूर कितनों के यहाँ।।

हा, कहीं सौभाग्य - धन लूटा गया, हा, किसी की कोख खाली हो गयी। पैर से रोंदे गये यौवन आज गढ़ की कुद काली हो गयी।।

दुर्ग का वातावरण प्रतिकृछ है, नारियों का पतिव्रत भययुक्त है। क्षत्रियों की आन है सन्देह में, वंश - गौरव भी न चिन्ता - मुक्त है ॥

इसलिए मैंने यही निश्चय किया, जल महाँगी वंश के अभिमान पर। साथ ही पतिदेव ने भी तप किया, मर मिटेंगे गुहिल - कुल की आन पर।।

96

पश्चिमी बोली वात मुनकर नारियाँ, भूलकर भी मोह गढ़ का मत करो , प्राची को बात मुनकर नारियाँ, आज जौहर का भयद्वर वत करो । प्राची के मेह से बूँदें झर्री ।। रवर्ग के कर्ल्यण ही कल्याण हैं ।। स्वर्ग है माता - पिता के पास ही , लोक के कल्याण ही कल्याण हैं ।। विर गढ़ था एक अपनी शान का , और वह उन्नत नमूना हो गया ।। विर गढ़ था एक अपनी शान का , धम्य हो, जीवन तुम्हारे धम्य हैं ।। त्या यह, यह राग अपने देश पर , आन - बान सभी तुम्हारे धन्य हैं ।।

अव न रंच विलम्ब होना चाहिए, अब न अपना समय खोना चाहिए। हृदय से भय मोह पीड़ा दूर कर रक्त से भूतल भिगोना चाहिए॥

और केसरिया पहनकर नर सभी ले प्रखर नंगी दुधारी बढ़ चलें। माँ बहन की ले चिता-रज शीश पर खोल गढ के द्वार अरि पर चढ़ चलें॥

हो गया गढ़ - नाश होगा और भी . शक न इसमें, इसलिए छँट जायँ सब। आन - रक्षा की न औषघ दूसरी, वैरियों को काटते कट जायँ सब ॥

पथिक, न जग के इतिहासों में आदर्श वह कहीं देखा। किसी देश की किसी जाति यह वत - राज नहीं देखा॥

बोलकर जय राज - रानी की उठे, शीश पर आदेश ले सब चल पडे। विरह के दुख तो वदन पर व्यक्त थे. पर हृदय पाषाण से भी थे कड़े ॥

बोला पथिक, सती की गाथा विस्तृत हो, जल्दी न पर हाँ, जय में देर लगाकर मुझे न दीन आतुर

इसके हुआ जो उसको बाद दुर्ग वही कर सकता था। उसी दुर्ग में ही इतना बल, गौरव पर मर था ॥ सकता

चली देरी, कहानी, माला ऑखों में पानी । आया जप - निषेघ पर न दे ध्यान वाणी ॥ निकली भूषित मधुमय

विष्णु - मन्दिर, द्रुमग्राम, आजमगढ़ शारदीय नवरात्र, 9933

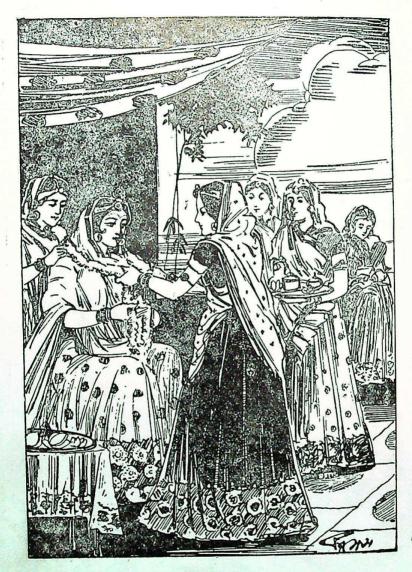

शृङ्गार

पन्द्रवीं चिनां।

पद्रवीं चीर नारियाँ,

अपने तन को फूळों से।

रेशम से मिणमय गहनों से,

कंचन - कळित दुक्ळों से॥

थारण करने छो वहाँ।

आहुर नर केसिरया बाना

धारण करने छो वहाँ।

अरि - जीवन पी - पीकर अपने

हाथों में नंगी तळवारें

छालं हरित सुरमित रेशम की

कसी कंचुकी मन - हारी॥

तेळ फुळेळ इतर से बासित

सुन्दरियों के केस वर्षे।

यक बार हुङ्कार करें तो

जग डगमग डगमग होवे।

पक बार हुङ्कार करें तो

जग डगमग जगमग होवे।

पर न अभी हुंकृति - बेळा थी,

रेर शिवाराधन में थी।

सजती थीं सुन्दरियाँ गढ़ की,

देरे शिवाराधन में थी।

अतितम या श्रङ्कार यही किस

दिन के लिए कमी राखें॥

अरिक के किस वर्षे।

अरितम या श्रङ्कार यही किस

दिन के लिए कमी राखें॥

कनक - फूल कानों में झलके, गल के गहनों के रुनझन। कटि में कटिक्स कलित करधनी, झनुन झनुन रन झुनुन झनुन ॥

सतियों के कोमल चरणों में उठी महावर की लाली। नूपुर - ध्वनि से भीत - चिकत , कलरव - मय सन्ध्या मतवाली ॥

आँख लगे न किसी की तन पर, इससे तिल की छाया अपलक रूप देखने को था, मनमोहन की थी ॥ काया

पहले तो उनके स्वागत में सुर - सुन्दरियाँ थीं आतुर । पर फिर उनके रूप देखकर भरे अमित ईर्ध्या से उर ॥

इन रूपों की होली होगी, यही सोचकर सुखी हुई। जौहर वत के लिए विकल इस ओर सरोरुहमुखी हुई'॥

जौहर की वेला समीप थी, पर रानी में देरी थी। सिखयाँ उसे सजाती जातीं, देवदूत की **फेरी** थी ॥

पावन तीर्थी के वासित जल से नइलाया गया उसे। देह पोछकर नव रेशम वस्त्र पिन्हाया गया उसे ॥

अगर - धूप के मधुर धूम से सुखाये गये घने । क़िञ्चत केशों में क़ुसुमों के तेल लगाये गये बने॥

रेशम के चित्रित डोरों से शिर के बिखरे बाल बँघे। त्रिवेणी के मुसकाये. पन्नगियों के बंधे ॥ जाल

कमल - तन्तु के मृदु काँटों से केश - राशि की छिब निखरी। से अपने रतन - शलाका हाथों से अपनी माँग भरी॥

लाल रङ्ग का बिन्दु भाल पर पकाकी आकर छाया। शारदीय राका के शशि पर मङ्गल का तारा आया ॥

नील रङ्ग से दोनो भौंहें रॅंग दीं किसी सहेली ने। किया रसीली आँखों में भी नवेली ने॥ किसी अञ्जन

C.

गोरी - गोरी हथेलियों पर अहण कमल के चित्र वने । पति - पति के मिलन - विरह के , कर पर चित्र विचित्र बने ॥ के सिल करों से रोगे मे महावर से हाथों में हीरे की प्याली दमकी । फूलों से कोमल रानी के परेंगे में लाली दमकी ॥ पति - पता के तिवार बनी ॥ करेंगे से कोमल रानी के परेंगे में लाली दमकी ॥ पहला को तिवार बनी ॥ करेंगे से कोमल रानी के परेंगे में लाली दमकी ॥ पहला को तिवार बनी ॥ करेंगे से कोमल रानी के परेंगे में लाली दमकी ॥ वहांगे पर जोहर की ज्वाला को तिवार बनी ॥ करेंगे में से सुकुमारी गम्भीर बनी ॥ करेंगे से कोमल रानी के परेंगे में लाली दमकी ॥ वहांगे पर जोहर की ज्वाला को तिवार बनी ॥ करेंगे में से सुकुमारी गम्भीर बनी ॥ करेंगे से सहन पह - उन्मन जहीं पर कली मालती की फूली । वहांगे को करेंगे से सहल सके मलेंगे में सहले मालती की फूली । वहांगे में से सहले सके न तिनक पीड़ा से , यहांगे विवार के परेंगे से लाली के मालती की फूली । वहांगे में से सहले सके मालती की फूली । वहांगे में से सहले सके मालती की फूली । वहांगे में से सहले के फूलों से गहने । सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर किसी तरह तन पर पहने ॥ सिल्यों के सुनने पर निल्यों के कहने सुनने पर पर पहने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर पर परने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर पर परने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर परने सुनने पर परने ॥ सिल्यों के कहने सुनने पर परने सुनने पर परने सुनने पर परने सुनने पर परने सुनने स

चम्पा और चमेली के और तमी जौहर - व्रत - स्वक फूलें के पायल मधुर - मधुर । मधुरों के मधु - गुञ्जन - मय पुलकित सितयों के अन्तर के व्यक्त बदन पर रोष हुए ॥ उठी महारानी, सिखयों से अर्चन की थाली माँगी । फूलों की डाली माँगी ॥ प्रानी की छवि विखर रही थी , फूलों की डाली माँगी ॥ प्रानी की को कहे, चिन्ताकुल बानी - रमा - भवानी थी ॥ प्रानी - रमा - भवानी थे ॥ प्रानी - रमा - भवानी थे ॥ प्रानी - रमा -

देह - मुर्राभ के साथ मुर्राभ गहरों की गमकी मतवाली। वारो ओर महारानी के, मधु - रस - पायी मधुपाली॥ सहिर उहाती रहती, पर न दिलाते पीठ भ्रमर॥ रानी स्वयं उड़ाती रहती, पर न दिलाते पीठ भ्रमर॥ सही जारे जोर गमन करने के लिए सती की हृष्ट उठी। हिला, गगन हिल सृष्टि उठी। हिला, गगन हिल सृष्टि उठी। सहरा, गगन हिल सृष्टि उठी। सात्-मन्दिर, सारंग, काशी।



अन्तिम जीवन की करणा आँखों के पथ से छलकी॥

दिशि - दिशि छा गया अँधेरा . चिनगी - सी गिरी वर्णो पर। ताडित सरसों की डाली-सी गिरी रतन - चरणों पर ॥

दोनो प्राणों की स्मृतियाँ, हुई रोने साकार से। यौवन की मादकताएँ हुईं विकल होने से ॥

था विरद्द मिलन में आया, ज्वाला उटती प्राणों में। रोता था राजमहल भी, पीड़ा में || थी पाषाणीं

टीले पर कुक्कुर रोये, भय का भी आसन डोला॥

दिनमणि की व्याकुल किरणें, खिडकी के पथ से आकर। दम्पति - चरणों से लिपर्टी, अन्तर की व्यथा जगाकर ॥

सुकुमार सरस - महूए = सी, अलसी - फूलों - सी हलकी । दुख - भार - विकल रानी थी, ले बाद हगों में जल की ॥

क्षण भीत मृगी - सी कॉपी, क्षण जलद - घटा - सी रोयी । क्षण जगी, अचेत हुई क्षण, चरणों पर सोयी ॥ कोमल

रक्त कटोरे॥

हार क्षण मुख निहारती पति का , वल्लार म्यान से निकली , वम्ममा उठी मतवाली । अर्थे चित्र के आँस् असि - चकाचौंष के भीतर थी छिपी किले की काली ॥ विला, न प्रिये देरी कर , व्रत - महुल पर्दों को लाहों में पुलक लपेटा ॥ जो हो पर जोहर वित न सामने आयी । काँपीं करणा - प्रतिमाएँ, उर - व्यथा वदन पर छायी ॥ वह कह अपनी प्यारी से , व्रत मा न की पीड़ा दुक्की , अत्तर में साहस आया ॥ यह कह अपनी प्यारी से । यह कह अपनी रानी से ॥ वित मम की पीड़ा दुक्की , अत्तर में साहस आया ॥ यह कह अपनी रानी से ॥ यह कह अपनी रानी स

की विनय मूक कन्दन से॥

बोली में मिसरी घोलें॥

वाणी ॥ दोनों की गद्गद

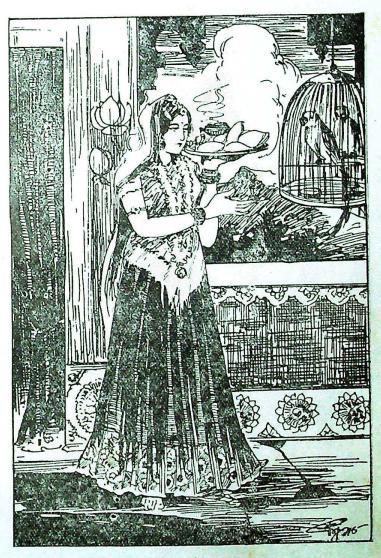

महल से विदा

कहते ही बाद हमों में , वास्त में सिहरन कम्मन । हमर चिता सजवाता था। रह - रहकर जौहर - व्रत स्वक बाजों को बजवाता था। रह - रहकर जौहर - व्रत स्वक बाजों को बजवाता था। व्रह वात कही मन ही मन , कर उटा फूछ ना हरूका॥ सिखयों के अन्तर में भी वाप पर हमामा पा घरती। विद्युक्त बाज - सी वरती॥ सिखयों के अन्तर में भी था मरा व्यथा का सागर। थकते न कभी अञ्चल पर , लोचन - घन जल बरसाकर। सिखयों के साथ चली वह , चीरे - धीरे मुकुमारी। तारों के साथ सजल कथा विध्न की छित चलतो न्यारी॥ विद्युक्त को छित चलतो न्यारी चलतो विद्युक्त को छित चलतो न्यारी चलतो न्यारी चलतो विद्युक्त को छित चलतो न्यारी चलतो न्यार

•सौहंद्---

हीरक - थालों में सुरभित जाते शाकल्य बनाये थे। अनल - समर्चन को कुश, पछव , जाते थे ॥ दही सजाये

पक ओर बन रहा तन - तन पर श्रम की बुँदें। ताकि रानियाँ उस पर चढ्कर जौहर - ज्वाला कृदें ॥ भ

भन्त्रमुग्ध था पथिक देखता , व्याप्त पुजारी का विह्वल । व्याप्त व्याप्त व्याप्त का विह्वल । व्याप्त व्

मातृ-मन्दिर सारंग, काशी

अचल अर्वली की अवली में तुर्ग - शिखर था एकाकी । नभ को छूने में उसको था, कहने ही भर को बाकी ॥ अब भी तो भरनावशेष बह, पावन कथा सुनाता है। जान चाहिए सुनने को, तानी की व्यथा बताता है॥ हाँ, तो गढ़ पर वीर नगर था, विसल संगमरमर के घर। वेंगे हार पर भाले बरले, वोर ध्वा उड़ती फरफर॥ पुर के चारों ओर राजपथ, एक खून था बना हुआ। जाने लगाकर उसे वाँदनी रात - रात भर सोती थी। जान कल्ल अभिराम बने। जान कल्ल अभिराम बने।

प्रस्तर चीयुहानी पर चञ्चल सैतिन एक खड़ा रहता।
पथ बतलाया करता था, पथिकों से सजग बड़ा रहता।
उसी चीयुहानी से सर पर एक मनोहर पथ जाता।
कभी - कभी उस पर रायल का प्रजािमानिदत रथ जाता।
सर के भीटी पर चीशम - तर , आम नीम की छाया थी।
दिन के डर से तर के नीचे सोयी तम की काया थी।
विदर्भ के स्वर गूँजा करते।
विदर्भ - स्वर्श में मिल - मिलकर मधुमों के स्वर गूँजा करते।
चिकने - चिकने पाषाणों से सर के चारे घाट बने।
प्रश्चों को भी जल पीने के लिए मनोहर बार वने।
पर्थों को की किए प्रमाहर वार वने।
पर्थों के किए प्रमाहर बार वने।
जल पीने के लिए नुषाहुर, एक - एक पर लटकी थीं।

D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D&D

स्म स्म उठते तट के तह, गले पवन को लगा - लगा। दल से दल मिल मिल गा उठते, राग - रागिनी जगा - जगा ||

चारो कोनों पर नीलम के पोनकाय गजराज उन पर कर में लिये बँसुरिया, बाँके - से वजराज बने ॥

वाल्मीकि - आश्रम - समीप राघव - परित्यक्ता सीता थी। विरहाकुल दमयन्ती की पाइन की मूर्ति पुनीता थी ||

दशमुख रावण की प्रतिमा वीसो कर में तलवार लिये। समीप देव - देवफी के वैटा था कंस कटार लिये ॥

सावित्री की भींगी गोदो बने । मृत सरयावान भेंसे पर यमराज, दाहिने एकलिङ्ग भगवान बने ॥

सर के चारो ओर मनोहर, ललित और भी काम बने। की सेना **लिये** वानरों पुष्पंक - विमान पर राम बने ॥ यन्त्र किमी ने खोल दिया. छर छर - छर भौषारे छुटे। बूंद बूंद जल छहर उठे, या अम्बर के तारे ट्रटे॥

चले पुहारे डाल - डाल से, पात पात से जल बरसे। देख फुहारों का जल - वर्षण, के बादल तरसे॥ सावन

गज हिल - हिल सूँड़ों से पानी लगे छिड़कने छहर - छहर। बजो बाँसुरी मोहन की, जब छिद्रों से जल चले लहर ॥

प्रतिमा हिली, सजल सीता की आँस् । आँखों से सरके विरइ - विकल दमयन्ती के नयनों से भी ढरके आँसू॥

चले फ़ुहारे दशो मुँहों से, तलवारों से। बीसो खर मुखरित सर, कम्पित रावण की प्रतिमा की ललकारों से ॥

देव - देवकी के नयनों के निर्झर से झर - झर पानी। हिली कंस की मूर्ति, हिली खरतर कटार, खर-खर पानी ॥

ටම ෳ**ට**මධ<u>ණටම ටමටමට මටමට ම බුමු ටුමු ටුම බ</u>ම <mark>මටමටම</mark>

कंस - हाथ से छूड न्योम में उड़ी भवानी पानी की। निष्दुर की पाइन - प्रतिमा में ' भी इलचल नभ - वाणी को ॥

बरस पड़ी सावित्री की आँखें, मृत, सत्यावान चपछ । गिरे सतत यम के हाथों से एकलिङ्ग के ऊपर जल ॥

हिला विमान वानरीं की आँखों से अश्व उफान चले। राषव के चन्नीकृत धनु से रह - रह जल के बाण चले॥

सर के ही जल घूम मूर्तियों में फिर सर में आ जाते। अलग ब्रह्म से हो, उसमें ही जैसे जीव जाते ॥ समा

उसी मनोहर सर के दक्षिण शिव का मन्दिर सजा - बजा। कंचन के त्रिश्ल से लगकर फहर रही थी रक्त - ध्वजा ॥

रतन - जटित अर्घे के अंदर, जलती छवि - ज्वाला इर की। एकादश रुद्रों के बीच प्रतिष्ठित मूर्ति दिगम्बर की ॥

शिष - समीप ही सती भवानी भुँह पर धूँबट किये हुए। कंचन - मृगछाला पर गोदी में सुत लिये हुए॥

अगल - बगल भीतर - बाहर, चाँदी के घंटे टँगे हुए। मन्दिर के चारो कोनों पर, रखे नगारे रँगे इए॥

घरी - घंट थे, अनहद रव भी, जिनके रव से छके हुए। शाँस और करताल रखे थे, रखे दमामे ढके हुए।

जलता था दीपक अखण्ड वह, शिखा धूम - पाँती न इटी। युग - युग से था दीप जल रहा, घी न घटा बाती न घटी ॥

आँधी और बवंडर आये, कनक - दीप पर बुझ न सका। आज न जाने क्या होगा, तूफान अभी कर कुछ न सका ॥

निशिदिन सहनाई बजती थी, नौबत - स्वर में असुरारी। राग - राग के शब्द - शब्द में, इर - इर शंकर त्रिपुरारी ॥

माला फूछ चर्ने दम्पित पर,
मशुप फूछ पर धूम उड़े।
सलय-त्रिपुण्ड शम्मु-प्रतिमा पर,
अगर - धूप के धूम उड़े॥
दमक रहे शत - शत प्रकाश से
हीरक कोने कोने के।
मन्दिर के मणिकानत द्वार पर
नन्दी बैठे सोने के॥
वारो द्वारों के परदों में
लगी मोतियों की शालर।
मन्दिर के बाहर - मीतर सब
ओर उमाशंकर हर - हर॥
जिसने दर्शन किये पूर्ति के,
उसकी सारी भीति भगी।
आज उसी मन्दिर के आँगन
में मक्तों की भीड़ लगी॥
जिस सीड़ी पर पद रख देती
बह पावन हो जाती थी।
जाज उसी मन्दिर के आँगन
में मक्तों की भीड़ लगी॥
स्राण हिण्यता जाता था।
स्राप्त हिण्यता जाता था।
स्राप्त हिण्यता जाता था।
उसी अमर गोधूली में,
स्राण हिण्यता जाता था।
देख सती का रूप अचानक,
पहुष्त - माला सुरक्षायी॥
स्राप्त हिण्यता सुर स्राप्त स्राप्

जय असुरारी जय त्रिपुरारी, विश्वम्मर जय हर शंकर। हर हर शंकर हर - हर शंकर, हर - हर शंकर शंकर हर॥

उमारमण जय अलख दिगम्बर, शम्बरारि - हर प्रलयंकर। हर - हर शंकर हर - हर शकर, हर - हर शंकर हर शंकर॥

उँगली घर - घरकर सीढ़ी पर , रो - रोकर चढ़नेवाली। शिव - मन्दिर की ओर व्यथा से उझक - उझक बढ़नेवाली।

नन्ही - नन्ही कन्थाएँ भी कहती जातीं हल छंकल। हल - हल छंकल, हल-हल छंकल, हल - हल छंकल हल छंकल।

गूँज उठी कोने कोने में, हर - हर शंकर की वाणी। पग - पग पर शिव शंकर भजती, मन्दिर पर पहुँची रानी॥

किया दूर ही से अभिवादन शिव - प्रतिमा का, रानी ने । और सती के चरणों पर गिरकर रो दिया स्थानी ने ॥ पुलिकत सितयों की आँखों से भी अविराम चले आँस्। पाषाणों की युगल मूर्तियों से भी यह निकले आँस्॥

क्षण भर वाद उठी महरानी,
पुलक रोभ तन के चमके।
गोमवित्याँ जलीं, सीगुने
सन्दिर के हीरे दमके॥

किया समर्चन सती - चरण का , समय बिताया रोने में। चन्दन अक्षत फूल चढ़ाये , दीप जलाया कोने में॥

अगर - धूप की अगियारी दी, हार पिन्हाया देवी को। आसु के जल के दर्पण में, प्यार दिखाया देवी को॥

भर - भर माँग भवानी की , स्रतियों ने रखा सिंघोरों को । जिनसे शिर के बाल विधे थे रखा पास उन डोरों को ॥

घी - कपूर से सजी आरती उठी, बजी घंटी दुन - दुन। नीराजन - ही हर - गौरी को हगी मनाने शिर धुन - धुन॥

कर्कश रव से ताल - ताल से, झाँझ और बजे । करताल मलय - दण्ड से वजे नगारे. वम - वम सबके गाल बड़ी ॥

घंटों के टन - टन स्वर में था दुनदुन मिलता । घंटी का घरां - घंट के मधु लय - स्वर में मन्त्रों का गुनगुन मिन्ता॥

सहनाई का मादक स्वर हर - हर उमा अलाप रहा । लेकिन आज एक विस्मय था, काँप रहा ॥ था राग राग

घडी के वाद कहीं पर एक हुई । आरती बन्द घरी - घंट - घड़ियाली के टन - टन की ध्वनि मन्द हुई ॥

करवद्ध सती से माथ नवा रानी । लगी विनय करने नयनों से जल उमड़ रहा था, वाणी ॥ सतियों की गद्भद

तू । ख ले लाज इमारी, सब कृपा - भिखारी हैं। हम इम असहाय, अनाथ, दीन हैं, इम विपदा की मारी हैं॥

नारी का उर ही नारी व्यथा जान सकता है माँ। नर का उर नारी - उर को क्या जान सकता है माँ॥ कथा

दश - यश के इवन - कुण्ड में , पाण दिये तूने जैसे । साहम दे, जौहर - ज्वाला भें हम भी जलें मरें वैसे॥

आग्रतोप कानों के में कह देक्षण भर ताण्डव कर दें। जरा तीसरा नयन खोल दें, हुंकृति से संस्रुति भर दें॥

रानियाँ गौरी - चरण छू - छू थीं। रही मनाती जा जाने मौन क्या कौन पाती जा रही थीं ॥ वरदान

पर चिता की आग की छपटें उन्हें हिल - हिल बुलातीं। भीम ज्वाला के भयंकर

से

कम्प

पिथक, आगे की कहानी की न पीड़ा सह सर्क्गा। आज रो हँँ, खोलकर जी,

फिर किसी दिन कह सकुँगा ॥

द्युलसती छाती गमन की, जल रही थी आग हा हा। वीर आहुति दे रहे थे, आन पर सर्वस्व स्वाहा॥

उत्साह पार्ती ॥

पर पिशक के इट पकड़ने पर चली आगे कहानी। हृदय में ज्वाला जलाकर लोचनों में तरल पानी॥

थी कथा जौहर - चिता की, पर न सुध तन की न मन की। सामने तसवीर ही थी, नाचती माँ की बहन की।

क्रुंज निवास, खजुरी ( आज्ञमगद ) मकर-संक्रान्सि, १९९९



CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative

# अठारहवीं चिनगारी

हवन होता था, चिता की आगधू-धू जल गही थी। धूम की गति में मिली शाकत्य सुरभि निकल रही थी॥

आँच से जलती दिशाएँ, आँच की माला न कम थी। पी रही थी आग ची, पर भूख की ज्वाला न कम थी॥

भाज तक किसने अनल की
भूख की ज्वाला बुझायी।
जो चला ज्वाला बुझाने
बुझ गया, पांत भी गॅवायी।

ठाठ ठाठ कराठ जीमों को निकाल बढ़ा रही थीं। अग्नि की हिलती शिखाएँ, प्रलय - पाठ पढ़ा रही थीं॥

आज चह के साथ रावल -वंश का संसार स्वाहा। वीर - होता मन्त्र पढ़ते, ऑसओं की घार स्वाहा। आज इस नरमेष मख में याल - केलि, दुलार स्वाहा। घषकती जलती चिता में माँ - बहुन के प्यार स्वाहा॥

साथ आहुति के भनल में मेदिनी के भीग स्वाहा। हो, पिता - माता - प्रिया के योग और वियोग स्वाहा॥

मन्दिरों के दीप स्वाहा, राजमहरू - विभूति स्वाहा। आज कुल की रीति पर लो, नीति - भूषित भूति स्वाहा॥

अमर वैभव से भरे इस ज्वाल में, घर - द्वार स्वाहा। आन - बान सतीत्व पर लो आज कुल - परिवार स्वाहा॥

इस हुताशन में कुसुम - से गात स्वाहा, रूप स्वाहा। छो प्रजा के साथ ही इस -बीर - भू का भूप स्वाहा॥

• তাঁহিহা--

पवन से मिल - मिल गाँडे , हार की हतनी ह्या कर । पार जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । पार जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । पार जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । पार जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । पार जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । पार जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे , शांज त् इतनी ह्या कर । या जीवन के लगा दे । या जीवन के लगा है । या जीवन के लगा दे । या जीवन के लगा दे । या जीवन के लगा है । या जीवन के लग

गीत के अस्तिम चरण के इघर स्वाहा शब्द निकला, जल उठी रानी अचानक, जल उठी रानी अचानक, जल उठी वह एक पळ में ॥ जल गई रानी वई सी, प्लंड छन तक छन छन कन ए छोति जग में जगममाकर ॥ जल गई रानी वई सी, स्पृति चुई सी माइ रही है ॥ जल गई रानी वई सी, स्वृति चुई सी माइ रही है ॥ जल अवला को चला अप जल को चला जल अवला को चला अवला को चला जल अवला को चला अवला में चलते जो चला अवला में चलते जो चला जल अवला को चला जल अवला जल

देखती अपलक तनय को . माँ बली बलती चिता में। हा, पिता के सामने क्दी जलती चिता में ॥ सुता

भाइयों को देखती कूदीं, में धीर बहनें। अनल अग्नि - पथ से स्वर्ग पहुँचीं, वीर गढ की वीर बद्दनें ॥

दुधमुँहीं नव बालिकाएँ, जो न कृद सकीं अनल में। आग में फेंकी गई वे, मातृ - कर से एक पल में।

भैरव दृश्य जड़ चेतन भाँपते सभी थे। लय चीखती थी यामिनी, तारे कॉपते थे॥ गगन q₹

प्रलय के भय से दिशाएँ त्राहि त्राहि पुकारती थीं । इधर ललनाएँ चिता में मौत को ललकारती थीं॥

मातृ-मन्दिर, सारंग, काशी।

कठिन वत - साधना में , इस लग सकी क्षण की न देरी। रूप - यौवन की जगह पर राख की थी एक देरी॥

देवियों के भस्म पर सुमन बरसाये सरी ने । रख लिया वह दृश्य अपने जग के उरों ने॥ सजग

राख को शिर से लगाकर शमन करो तम। पाप ताप देवियाँ इसमें छिपी बार - बार नमन करो तम ॥

इतनो कह कथा पुजारी ने ली साँस तनीं भौंहें कराल। आँसू के बदले आँखीं में लोहू भर आया हाल - लाल ॥

वह भीत पथिक से बोल उठा, सुन ली न कहानी रानी की ? अब एक कहानी और सुनो, अन्तिम रण की कुरबानी की ॥

000000000

माघ सित त्रयोदशी,

## उन्नीसवीं चिनगारी

थी रात पहर भर और शेष,
पौ फटने में थी देर अभी।
शासन करता था भूतल पर
तमराज घरा को घेर अभी॥

नव शिशु - से तारे सटे हुए
थे अभी गगन की छाती से।
मुखरित न हुए थे वन उपवन,
विहर्गों की वीर प्रभाती से॥

जौहर - ज्वाला में कूद कूद, उन सितयों के जल जाने पर। उन भीम भयंकर लपटों में, माँ बहनों के दल जाने पर॥

प्रज्वित वुभुक्षित पावक को उठ माथ नशया वीरों ने। उठ-उठ खाहा-स्वाहा कर-कर दी पूर्णाहुति मत-धीरों ने॥

मल - मलकर तन में चिता - भस क्षण भर खेले अङ्गारों से। शिर लगा चिता-रज गरज उठे गढ़ हिला - हिला हुङ्कारों से॥ मन्दिर में रखे िसंघोरों को , फेंका जौहर की ज्वाला में । नर-मुण्ड बढ़ाने चले वीर ताण्डव-रत हर की माला में ॥

माँ बहनों के मिट जाने से
प्राणों में मोहन माया थी।
इसिल्ए आन पर मिटने को
वीरों की व्याकुल काया थी॥

घायल नाहर से गरजे, ताड़ित विषघर से फ़ुफकार चले। खूँखार भेड़ियों के समान वैरो - दल को लखकार चले॥

भाटक के लौह किवाड़ खोल बोले जय खप्पावाली की। जय मुण्ड चवानेवाली की, जय सिंहवाहिनी काली की॥

जय नाच नचानेवाली की, जय प्रलय मचानेवाली की। वैरी के चीर कलेजे को जय लहू पचानेवाली की॥

बोले अरि शोणित पी जाओ . बोले मरकर भी जी जाओ। मेरे गढ़ के घायल शूरो, अरि-दल से लिपट अभी जाओ।।

जय बोल व्यूह में घुसे वीर, में जैसे समीर। घनमण्डल सरपत में जैसे अग्निज्वाल, दादुर में जैसे वक्र व्याल॥

हे हे वरदान कपाली से. ले ले बल गढ़ की काली से। अरि - शीश काटने लगे वीर, छप - छप तलवार भुजाली से ॥

पी खून जगी खूनी कटार, वैरी - उर के थी आर - पार। अरि कण्ठ - कण्ठ पर कर प्रहार पी रही रक्त तलवार - धार॥

सौ सौ वीरों के चक्रव्यूह में घूम रहा था एक वीर। सौ सी घीरों के आवर्त्तन में झुम रहा था एक घीर ॥

वैरी के ऐसे गल गिरते. जैसे टप - टप तर - फल गिरते। कट - कटकर मस्तक गिरते थे . शोणित - सागर में तिरते थे॥

रावल तलवार उघारी थी, जड़ थी तो भी वह नारी थी। भग - भगकर वह सैनिक उर में छिपती थी सलज कुमारी थी॥

वह कभी छिपी हय पाँती में. वह कभी गजों की छाती में। वह कभी झमककर उलझ गयी कम्पित घाती आघाती में॥

वह ज्वाला - सी जरती आयी, वह दावा - सी बरती आयी। वह घुस - घुस वैरी - सेना में लो रक्त वमन करती आयी॥

अरि - व्यूह काटती जाती थी, अरि - रक्त चाटती जाती थी। अरि - दल के रुण्डों मुण्डों से रण - भूमि पाटती जाती थी॥

रावल की खर तलवार देख, रावल - दल की ललकार देख। वैरी थे थिकत चिकत कम्पित, कुण्ठित छण्ठित संहार देख॥

घन - सहश गरज खिलजी बोला , गढ़ गर्जन से डग-डग डोला | पीछे जो इटा कटारी कादूँगा उसे दुधारी

-जीहंर

प्राचित करें आगे ।

प्रीची भर गढ़ के वंशें पर ,

रावल के उन रणधीरों पर ,

वह भी लड़ने से चूर - चूर ।

वश्ये वक्षरथल पार हुए ।

वश्ये वक्षरथ लोथों पर काई - सा सेना फट जाती ।

श्योणत से लथपथ लोथों पर तोथा अरि - रक्त - भरा योधा ।

वह वित्ते देखता था कराल ।

वह किसे देखता था कराल ।

वह सहस - वल खो जाता था ।

वह मी ल्ल्वन ले के कटार ।।

वह सहस - वल खो जाता था ।

वह सहस - वल ख

# बीसवीं चिनगारी

सूरज निकला लाल - लाल . भूतल पर रवि - किरणें उतरीं। गरम चिता के पूत भस्म पर मुखों के तन पर बिखरीं ॥

गढ़ के तर - तर की डालों पर , खगावली बोली बोली। नभ तक धूम मचानेवाली खूब जली गढ़ की होली॥

खेल रक्त से फाग सो गये क्यों तुम शोणित से लथपथ। जगो जगाती तुम्हें प्रभाती, जग जग चले सजग जग - पथ ॥

जा रहे, सिंहद्वार से घुसे चार कुबेरपुरी अन्दर । खोज रहे ब्याकुल आँखों से किसको लिये छुरी अन्दर ॥

जगो, तुम्हारी अलका में पर - तापी घुसते जाते हैं। उठो, स्वर्गपुरी में तुम्हारी जाते हैं। पापी घुमते

तुम्हारी काशी जगो, ने घेरा इत्यारी डाला । तीर्थराज उठो, तुम्हारे पर निडुरों ने डेरा हाला ॥

जगो, तुम्हारी जन्मभूमि छुटेरे लूट उठो तुम्हारी मातृ - भूमि के जीवन के स्वर टूट रहे॥

जगो, तुम्हारे अन वस्न पर बनाई जाती 81 राह उठो, तुम्हारी इरियाली में छगाई जाती आग

जगो, तुम्हारे नन्दन को वैरी शोणित से सींच रहे। उठो, द्रौपदी का अञ्चल सौ - सौ दुःशासन खींच रहे॥

जगो, सदलबल रावण आया. हुवो पाये। कहीं न चींच उठो, तुम्हारी पञ्चवटी में सीता - इरण न हो पाये ॥

जगो, विरोधी घूम - घूम घर - घर के दाने बीन रहे। उठो, तुम्हारे आगे की थाली बरजोरी छीन रहे ॥

जगो, तुम्हारी रतन - राशि पर अरि का कठिन लगा ताला। उठो, डाकुओं ने जननी की निधियों पर डाका डाला !!

रावण के हाथीं पर जैसे का कैलास हिला। शंकर उठो, तुम्हारी हुंकृति पर वैसे ही हिले अधीर किला॥

जगो, दबाकर अँगड़ाई लो, हॅफर हॅफर गढ़ हॉफ उठे। शेषनाग - सी करवट सारी भू थर थर काँप उठे॥

जगा जगा खग हार गये, पर जग न सके योधा गढ़ के। थके विचारे कीवे भी जाग्रति के मन्तर पढ़ - पढ़ के ॥

गीघों ने भी उन्हें हिलाया, पर न नींद उनकी टूटी। कैसे अमर शहीद जागते, गढ की थो किस्मत फूटी ॥

रावल - शिर ले कुन्त - नौंक पर ध्यान लगाये थाती पर। कलरव की परवाह न कर अरि चढ़ा किले की छाती पर॥

अत्याचारी के दर्शन से गढ़ का कण - कण काँप उठा। हा, पापी के पाप - भार से दुर्ग - धरातल हाँक उठा॥

उस नृशंस ने दुर्ग - शिखर पर वृद्ध नारी देखी। उस बृद्धा के जर्जर तन पर एक फटी सारी देखी॥

फटे पुराने चिथड़ों में माँ का शरीर था देंका हुआ। सतत घूमने से मुखों में, अङ्ग-अङ्ग था थका हुआ॥

तो भी तन से तेज निकलता, रोम - रोम से पावनता। लकुट लिये थी, जरा - भार से द्यकी हुई थी देह - लता॥

बोल उठा माँ से अभिमानी, पद्मिनी रानी मुझे महल का पता बता दो, जवानी है॥ विकल मेरी

C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$

सिंद्वाहिनी अष्टभुजी तड़पी , माई उसको नहीं देखता , वहाड़कर सिंद चला । वहन समीप न जाती थी । उर में घुस जाने को मचला । उर ने उठ उसको समझाती थी ॥ या परिवार भरा पर दुख मुननेवाला कोई न रहा । अष्टभुजो के भन्न से वह अपने में आप विलीन हुआ ॥ या परिवार भरा पर दुख मुननेवाला कोई न रहा ॥ अपने में आप विलीन हुआ ॥ या परिवार भरा पर दुख मुननेवाला कोई न रहा ॥ अपने में आप विलीन हुआ ॥ या परिवार भरा पर दुख मुननेवाला कोई न रहा ॥ अपने में आप विलीन हुआ ॥ या परिवार भरा पर दुख मुननेवाला कोई न रहा ॥ यहनेवाला कोई न रहा ॥ यह का वही हरय पापी के यहा सामने रहता था ॥ मानो गढ़ की स्वर्गपुरी से समय नरक के कुण्ड भगे ॥ सार - भमरकर कहता था ॥ इसके आगे क्या पापी का विली सुर वारों हो यह सुन नहीं ॥ यह हुआ मालूम नहीं ॥ उसकी पाप - कथा से माम में मही मालूम नहीं ॥ यह हुआ मालूम नहीं ॥ उसकी पाप - कथा से माम में मही मालूम नहीं ॥ यह हुआ मालूम नहीं ॥ यह - छाया कहीं न आ जाये ॥ यह - छाया कहीं न

अपनी हिजड़ी सन्तानों पर क्ट - फूटकर रोती है॥

तुड़वा सकी न कापुरुषों से जननी की जंजीरों को। जौइर के रणधीरों की॥

प्रीति जोड़नी ही होगी। छलकार तोड़नी ही होगी॥

पथिक, रहो तैयार, सती की भेरी बजनेवाली है। सेना सजनेवाली है॥

प्रिक्त एक आश्चर्य सुनो , वुड़वा सकी न कापुक्षों से जननी की जंजीरों को सुक्त सती अब भी गढ़ पर साधियों से जाग रही है जीहर के रणधीरों को ! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यों के सँग आती है ! भीती जोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यों के सँग आती है ! भीती जोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यों के सँग आती है ! भीती जोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यं तोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यं तोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यं तोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यं तोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वित्यं तोड़नी ही होगी !! स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वत की निवाले ही स्वर्गपुरी से गढ़ तक जीहर - वत नितर - नारी की मेरी वजनेवाली है !! सम खंड़हरों में बादज - सा जीहर - वत - सी नर - नारी की सेना सजनेवाली है !! सम खंड़हरों में अभिमान नहीं पाती !! सम खंड़ले होती है !! अपभी खुले, माँ का कलक हम सकती नगरों में गाँवों में !! सम खंड़ तोती है !! सम खंड़ सम सम खंड़ सम समो !! सम खंणा करती, पर फिर वित्या से व्याकुल होती है ! सम खंड़ सम सकते सोनेवाले । पर उन्हें सुनानी होगो को अपन होती हो। सम हम सकते सोनेवाले । पर उन्हें सुनानी होगो को अपन होती है !! सम हम सकते सोनेवाले ! पर उन्हें सुनानी होगो को अपन होती हो। सम हम सम सम हम सकते सोनेवाले ! पर उन्हें सुनानी होगी को अपन होती हो। सम हम सकते सोनेवाले ! बन्धन कभी खुलेगा ही। इम सन से कभी धुलेगा ही ॥

मैं कह न सक्गा आगे। कायर नर नीच अभागे॥

सुन सकते सोनेवाले। उन्हें सुनानी होगो पर जो 3 रोनेवाले ॥ सुन

\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$<del>0</del>\$0\$0\$0

सती के इंगित अब चलो, संचित धन से रख मन में। चलो, देर होती है मन को रख सती - चरण में ॥

मृगछाला बगल दबाया, ले सजल कमण्डलु कर में। वनदेवी के चरणों को रख लिया पुलक अन्तर में॥

गोमुखी उठायों, यह कह पहरों **फेरी** तक माला । बुद - बुद पावन मन्त्रों से अपने उर को भर डाला ॥

पथिक को लेकर अनुरक्त गढ़ - गिरि की ओर पुजारी आँधी - सा विकल तूफान सुमिरिनीधारी ॥ चल पड़ा

वनदेवी धाम,

निकुम्भ, आजमगढ़

\$ 8.8

महारात्रि, नवरात्र

2000

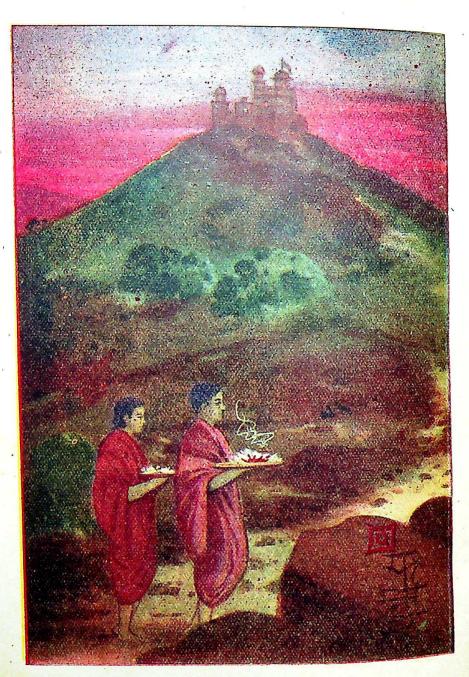

पुजारी और पथिक

पावन 'निकुम्म' के अन्दर हुममय 'हुममाम' बसा है । सिल सिवों की माला में , उसकी वह साधु प्रिया भी कृदी 'जौहर' - ज्वाला में । यहापि 'हुममाम' - निवासी । पर पावन करती रहती गायती - गुरु - मन्दर में पहरों तक जप - तप करता । यहापि 'हुममाम' - निवासी । पर पावन करती रहती गायती - गुरु - मन्दर में अन्तर के कल्मष हरता ॥ भिर पावन करती रहती गायती - गुरु - मन्दर में अन्तर के कल्मष हरता ॥ भिर पावन करती रहती गायती - गुरु - मन्दर में अन्तर के कल्मष हरता ॥ भिर पावन करती रहती गायती - गुरु - मन्दर में अन्तर के कल्मष हरता ॥ भिर पावन गोदो छूटी । तब अटल समाधि लगायी । देखा समाधि के मीतर , जननी की छाया आयी॥ चिन में किरमत फूटी ॥ जननी ने वह लया करता है अपने हीरे को दुल दूँ , सावन में खेली होली ॥ भें ऐसी करूर नहीं हूँ ॥ वह लयया दूर करने को कविता में बोला करता । सहसरे सती 'गायती' के सुल - दुल देखा करती ॥ स्वर्ण दुल देखा करती ॥

अय एक मान कहना तू, वाहर पुर की बधुओं ने उस मातृहीन को देखा।
वेदा, अति शालित मिलेगी, रज से पावन तन - मन कर"॥

यह कह स्रत से जनमी ने रानी को कही कहानी। दोनो के उर में ज्वाला, वारो ऑखों में पानी॥

शात वर्षों का जीवन हो, युह देव - कुटी पर आकर गुज - पद पर शिर रख बोला। यह कहकर छाया सरकी, होती अब देर मुझे है। उसकी समा निष्य होनी अव देर मुझे है। उसकी समा का हो॥

यह कहकर छाया सरकी, होती अब देर मुझे है। उसकी समा पर पर उर - भाव जना देवी को बहु चला तीर्य - पय पर नत॥

वह उठा 'विष्णु - मन्दिर' से, युह चला तीर्य - पय पर नत॥

वह उठा 'विष्णु - मन्दिर' से, युह कता, वह चला तीर्य - पय पर नत॥

वह उठा 'विष्णु - मन्दिर' से, युह कता, वह चला तीर्य - पय पर नत॥

वह उठा 'विष्णु - मन्दिर' से, युह कता, वह चला तीर्य - पय पर नत॥

वह उठा 'विष्णु - मन्दिर' से, युह कता, वह चला तीर्य - पय पर नत॥

वह उठा 'विष्णु - मन्दिर' से, युह कता, वह चला तीर्य - पय पर नत।। वला विष्य - पय पर नत।। वला वला तीर्य - पय पर नत।। वला वला तीर्य क

7

पथ के कंकड़ परथर क्या , सुलिति घाटों के दर्शन कर कर के भीतर सन्ध्या की , कल के भीतर सन्ध्या की , गोदान किया गन्ना में ॥ जल के भीतर सन्ध्या की , गोदान किया गन्ना में ॥ जल के भीतर सन्ध्या की , गोदान किया गन्ना में ॥ जल के भीतर सन्ध्या की , गोदान किया गन्ना में ॥ पार्थिव - पूजन कर मन्दिर में विश्व को नाय नवाया । माँ सी अनुकुछ नियति भी साँ सी अनुकुछ नियति भी अवित हर से वर पाया ॥ अवित हर भी वाधा खो जाती ॥ स्व 'विन्ध्यवासिनी' मन में ॥ के 'विन्ध्यवासिनी' मन में ॥ के 'विन्ध्यवासिनी' से वर । के 'विन्ध्यवासिनी' के वर । के 'विन्ध्यवासिनी' के वर । विन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानिन्धयानि

माणिक - मोती - नीलम के थीं हार पिरोतीं बहनें। लर दूट - दूट जाती थी, पर विमन न होतीं बहनें॥

पहनेगा कौन इसे रे, श्रम पड़ता धार - तती को। बनने पर मिल जाता तो सती को ॥ पहनाता हार

जलपान किया, दर्शन कर डुबकी जल बीच लगायी। सूर्यार्घ्य दिया, सन्ध्या की, पद - गति में आँधी आयी ॥

यमुना के तीरे - तीरे उड़ चला राम - गुण गाता। मीरा के नटनागर को उर - आसन पर पधराता ॥

वृन्दावन के, गोकुल के उस चरवाहे घनतन को, कर उठा किया अभिवादन, उस राधा - रमा - रमण को ॥

चला 'बेतवा' - तट से , वर क्षण भर में पहुँचा झाँसी। लक्ष्मीबाई रानी के सन्निधि आया संभ्यासी॥

सन सत्तावन में जिसकी तलवार तड़ित - सी चमकी। जो स्वतन्त्रता - बलिवेदी पर मख - ज्वाला - सी दमकी ॥

मुसकायी वह झाँसी के कण - कण में लक्ष्मीबाई। उसने पूजा की, कुछ दिन धुनी रमाई ॥ झाँसी में

वह गढ़ की ओर चला था जैसे ही वीर पुजारी। वैसे ही मिला पथिक भी, जो साधु - मिलन अधिकारी ॥

वह पथिक पुजारी से मिल, पद - रज छू - छूकर बोला-''क्यों कहाँ चला मृगछाला , मन तीर्थाटन पर डोला ?

क्यों किसे पूजने जाते, वह कौन कहाँ पर बोलो। मेरा भी मन विह्नल है। क्षण भर थम गतश्रम हो लो ॥

इस कम्बल के आसन को पद - रज से पावन कर दो। अन्तर की तीव तृषा की आख्यान - अमृत से भर दो" ॥

O&O&O&O&O&O&O& \*O\*U&UO\*O\*O\***O\*O\*O\*O\*O** 

अधिकारी देख पथिक को बैठा कम्बल पर ज्ञानी। अथ से इति तक रो - रोकर रानी की कही कहानी॥

सुन पूत कथा रानी की जड़ सदद्य पथिक निश्चल था। अन्तर की श्रद्धा उमड़ी, आँखों में जल ही जल था।।

उसने भी साथ पुजारी के गढ़ पर जाना चाहा। ऑस् से सती - पदों को धो फूल चढ़ाना चाहा॥

#De0e0e0e0e0e0#coe0#coec#cecde0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0#c0e0#c0e0#c0e0#c0e0#c0e0#c0e0#c0e0#c

आगे चल पड़ा पुजारी अनुरक्त पथिक को लेकर। श्रद्धा से इठ करने पर पूजा की थाली देकर॥

वह उड़ा विहग - सा पथ पर होता 'शिवपुरी' नगर से । आ गया समीप किले के अनजाने अगम डगर से ॥

बेसुघ हो गया पुजारी क्षण - क्षण पुलकित हो - होकर । गढ़ गिरि को माथ नवाया भू - रज - छिण्ठत हो - होकर ॥ भू पर पद रखते हरता, लाचार पुजारी बढ़ता। यदि शिर में गति होती, तो गढ़ पर शिर के बल चढ़ता।

अविराम मन्त्र - सा पढ़ता , करता दण्डवत निरन्तर । वह चढ़ने लगा किले के दुर्गम पथरीले पथ पर ॥

उर में उत्साह भरा, पर रह - रहकर सिहरन - कम्पन । डगमग डगमग पग भू पर वह पुलकित तन पुलकित मन ॥

रानी की पाइन प्रतिमा, सरवर के एक किनारे। अपलक क्षण भर तक देखी इने जल में हग-तारे॥

वह पुलक सोचता आया,
था बेसुघ पथ पर योगी।
सोने का मन्दिर होगा,
हीरे की प्रतिमा होगी॥

पर वहाँ किसी हिन्दू ने छतरी भी नहीं बनायी। धिक्, हिन्दु - सूर्य - वैभव पर तत्काल क्लाई आयी॥

المراج ال

090926090<del>9</del>26090<del>9</del>260<del>909090926090926090</del>

रोते ही उस प्रतिमा को साष्टाङ्ग किया अभिवादन। फिर लोट गया रानी के जड चरणों पर व्याकुल - मन ॥

पहरों तक पद पर सोये. पहरों तक पद पर रोये। आँखों के गङ्गा - जल से, अघ - जनम जनम के धोये ॥

उठकर तीथों के जल से रोते ही स्नान कराया। कमिपत कर से प्रतिमा को रोते ही हार पिन्हाया ॥

चरणों पर फूल चढ़ाकर घी - दीप जलाया रोते। अधिकाधिक पद - पूजन को उर - भाव विकल थे होते॥

नैवेद्य, धूप, मधु, चन्दन, अक्षत से पद - पूजा की । मानस की श्रदा उमड़ी, सब ओर सती की झाँकी ॥

निर्मल कपूर की, घी की, जल उठी आरती जगमग। घण्टों की, घड़ियालों की धीर - ध्वनि से मुखरित जग ॥

वह लिये आरती कर केकी - सा नाच रहा था। वरदान सती की प्रतिमा के मुख पर बाँच रहा था॥

घण्टों के बाद कहीं पर ध्वनि रुकी यजन - घण्टों की। तत्काल पुजारी ने भी रुक ज्वलित आरती रोकी॥

पञ्चों के आगे घूमी, सबने झुक शीश नवाये। जग के सब प्रान्तों के नर सती पूजने आये॥ थे

अपनी - अपनी भाषा में, अपनी - अपनी बोली में। स्तुति की सबने रानी में ॥ अपनी - अपनी टोली

पर पथिक पुजारी दोनों में बोले। हिन्दी भाषा जो सबसे अधिक मधुर थी, जिसको सुन जड़ भी डोले॥

दो चार शब्द कह पाये, रॅंघ गये गले दोनों के। श्रद्धा पर श्रद्धा उमड़ी, आँसू निकले दोनों के॥

सब चले गये पूजा कर , क्ल रोते पिथक पुजारी। उस प्रतिमा की जाँखों से भी जलधारा थी जारी।। पाञ्चनन्य की प्यति स्वर स्वर में जारा रही सल्यानों को। हुं - हुं - हुं हुति तुक - तालों में उठा रही बिल्याने को हार का गायन माँगा। के वल आँस् के स्वर में जीहर का गायन माँगा। के वल आँस् के स्वर में जीहर का गायन माँगा। के वल आँस् के स्वर में जीहर का गायन माँगा। उस साधु - पुजारी के गुण , गा उठी पुल्क सुर - राजी।। पारति के पूजारी की पूजा यह , वीर सती का जोहर - न्नत रिव - मथंक सम अनर अमर हो, मुल - मुल में मुल रित सन्तत।।

ਾਗੈਵੰਦਾ--

८ ललनाएँ सब गुँज उठे ध्वनि वेद - पाठ की रतन-पद्मिनी के जीवन का करें। जड़ - चेतन संवाद मनन करें। 'जौहर' के जौहर को समझें, पक्षी भी द्वार - द्वार के सूत्रों पर वाद - विवाद करें ॥ , पति-पद का अनुगमन करें ॥

> नर में पत्नीवत का बल हो, पातित्रत - बल नारी में। जौहर की सतियों का साहस बृद्धा - युत्रति - कुमारी में ॥

विष्णु-मन्दिर, दुमश्राम ( आजमगढ़ )

वटसावित्री वत्, 2000



गुद्धि-पत्र

### ( इससे मिलाकर पहळे अपनी प्रति शुद्ध कर लें )

| पृष्ठ      | स्तंभ    | पंक्ति | भग्रुद         | যুৱ             |
|------------|----------|--------|----------------|-----------------|
| ų          | ₹        | Ę      | <b>कुसु</b> स  | कुसुम           |
| ६          | 8        | ३      | घूँटप:ति       | घूँट पति        |
| १४         | 8        | २०     | सजल            | सलज             |
| १८         | ₹.       | ११     | हुआ, क्या      | <b>हुआ</b> क्या |
| २०         | 8        | . 86   | नर्त्तन        | नर-तन           |
| र १        | 8        | २३     | उतने           | इतने            |
| २२         | १        | १६ .   | मजबूत          | मजबूर           |
| २६         | १        | G      | कहें           | कहूँ            |
| २६         | २        | २०     | ૡૻૢ            | •ुंद <b>र</b>   |
| २९         | ₹.       | १      | थी             | ર્થી            |
| ३०         | ξ.       | १०     | <b>।</b> नविड़ | निविड           |
| ;<br>₹0    | २        | 9      | का             | को              |
| ४२         | 2        | १४     | मिली           | मिलीं           |
| ५१         | ર        | ų      | <b>যি</b> खा   | शिखर            |
| ६०         | <b>?</b> | १५     | ढबरों          | डबरों           |
| ६७         | २        | 9      | जय             | जप              |
| ६७         | `<br>~   | १२     | बिपति          | नियति           |
| ६९         | <b>ર</b> | 28     | गये, जो        | गये जो,         |
| 90         | 8        | १५     | तब             | तन              |
| 90         | 2        | 6      | हो             | रो              |
| 90         | 2        | १५     | फूकने          | फू कने          |
| ७२         | 2        | 4      | सेनी           | सेनानी          |
| . <b>.</b> | 2        | 6      | पर             | कर              |

| पृष्ठ | स्तंभ      | पंक्ति | भग्रुद्ध   | शुद्ध 🍍        |
|-------|------------|--------|------------|----------------|
| ७४    | २          | 88     | अजय        | 'अजंयं'        |
| ७८    | १          | १७     | गेह        | गेरु           |
| 66    | २          | ७      | सद्म:मृत   | सद्य:मृत       |
| ७९    | ર્         | ৬      | मिरे       | मिटे           |
| 60    | २          | २३     | त्तप       | तय             |
| ८२    | २          | ৩      | जय         | जप             |
| ८३    | १          | 8      | <b>म</b> न | मत             |
| ८४    | . 8        | 9 9    | था,        | या             |
| ८६    | २          | ٠      | फूलां      | फूलों<br>पूलों |
| ८६    | २          | १७     | कं         | के             |
| ८७    | १          | १२     | हिला, गगन  | हिला गगन,      |
| 68    | २          | १७     | घटा        | फटा            |
| 98    | १          | २१     | जाहर       | जौइर           |
| 97    | २          | ۷      | ॲंटारिया   | ॲंटरिया        |
| ९५    | ?          | . ३    | जपने       | अपने 🍜         |
| ९६    | . 8        | २४     | लटकी       | लरकी           |
| ९६    | 7          | १३     | सुराजनी    | सरोजिनी        |
| 96    | . 8        | ۴ .    | पड़ी 🎉     | पड़ीं          |
| 96    | <b>?</b> : | Ę      | मृत,       | मृत            |
| १००   | 2          | १५     | आसू        | ऑस्            |
| 808   | . 8        | 28     |            | हू             |
| १०७   | 2 - 15     | Ę      | मोहन       | मोइ न          |
| ११०   | . २        | १४     | की         | का             |
| 888   | 8          | १४     | चार        | चोर            |
|       |            |        |            |                |

